

#### Shab Ashur Aur Ashur Kay Amaal, Aur Ziyarat

#### Urdu Arabic, Roman & Hindi

By Haiderbook Agency Following On https://www.instagrain

# الشيعاش ر

سیّد نے اس رات کی بہت سی فضیات نمازیں اور دُعانیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک سو(۱۰۰) رکعت نماز ہے۔ جو اس رات پڑھی جاتی ہے، نماز کی ہر رکعت میں سُورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سُورہ توحید پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر (۵۰)م تبہ کم

" سُبْحَانَ أَللَّهِ وَٱلْحَبْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَأَللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ

بعض روایات میں ہے کہ"اُلْعَلِیُ الْعَظِیْمِ "کے بعد استغفار بھی پڑھے۔

اس رات کے آخری حِصے میں چار (۲)ر کعت نماز پڑھے۔ ہر ر کعت میں ﴿ا﴾ سُورہ الحمد کے بعد دس (۱۰) مرتبہ آیتہ الگرسی،

﴿٢﴾ سُوره الحمد کے بعد دس (١٠) مرتبہ سُورہ توحید

﴿ اللهِ الحمد كے بعد دس (۱۰) مرتبہ سورہ فلق

﴿ ﴾ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ ناس پڑھے۔ اور بعد از سلام سومرتبہ ( • • ۱) سورہ توحید پڑھے، آج کی رات چار (۲) رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پیجاس(۵۰) مرتبہ سورہ توحید پڑھے، یہ وہی نماز امیر المومنین ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔اس نماز کے بعد زیادہ

سے زیادہ ذکر الہی کرے، حضرت رسول پر صلوات بھیجے اور ان کے دشمنوں پر بہت لعنت کرے۔اس رات میں بیداری کی فضیلت میں روایت ہوئی ہے، اس رات کا جاگنے والام میثل اس کے ہے جس نے تمام ملائکہ جتنی عبادت کی ہو۔اس رات میں کی گئی عبادت ستر (۱۰۰ سال کی عبادت کے برابر ہے، اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو تو آج رات اسے زمین کربلا میں رہنا چاہئیے۔ جہاں وہ امام حسین کے روضہ اقدس کی زیارت کرے اور حضرت کے قرب میں شب بیداری کرے، تا کہ حق تعالی اس کو امام حسین کے ان ساتھیوں میں شار کرے ،جو اپنے خون میں لیتھڑے ہوئے تھے۔

# روزعاشوره□

یوم عاشور جو امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ یہ ائمہ طاہرین اور ان کے پیروکاروں کے لیئے مصیبت کا دن ہے، بہتر یہی ہے کہ امام علی کے چاہنے اور ان کی اتباع کرنے والے مومن آج کے دن دنیاوی کاموں میں مصروف نہ ہوں، اور گھر کے لیے بچھ نہ کمائیں بلکہ نوحہ و ماتم، نالہ وبکا میں لگے رہیں۔امام حسین کے لیے مجالس بریا کریں۔ اور اس طرح ماتم وسینہ زنی کریں جس طرح کسی عزیز کی موت پرماتم کیاجاتا ہے، حضرت کے قاتلوں پر بہت بہت لعنت کریں، ایک دوسرے کوا مام حسین کی مصیبت پران الفازمیں ہے، حضرت کے قاتلوں پر بہت بہت لعنت کریں، ایک دوسرے کوا مام حسین کی مصیبت پران الفازمیں

"أَعُظَمَ اللَّهُ أَجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِأَلِّسُيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِقَارِ لِا مَعَ وَلِيِّهِ الإِمَامِ الْبَهْرِيِّ مِنَ آلِ مُحَبَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ"

﴿ ﴾ آج کے دن امام حسین کی مجالس اور واقعات شہادت کو پڑھیں، اور دو سروں کو رُلائیں،
﴿ ﴾ امام جعفر صادق سے روایت ہے۔ یوم عاشور کو پاشت کے وقت چار (١٠) رکعت نماز اور دعا
پڑھنا چاہیے،

﴿ الله شیعہ مسلمان آج کے دن کچھ کھائیں پئیں نہیں۔ مگر روزے کا قصد بھی نہ کریں، مثلا دودھ یا دہی مصیبت زدہ انسان کھاتے ہیں، مثلا دودھ یا دہی

﴿△﴾ آج کے دن قمیضوں کے گریبان کھولے رکھیں،

#### ﴿٧﴾ آستینیں چڑھا کر اُن لو گوں کی طرح رہیں جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ﴿٤﴾ مصیبت زدہ لو گوں کی شکل وصورت بنائے

علامہ مجاسی ؓ نے زادالمعاد میں فرمایا ہے، کہ بہتر یہی ہے نوی اور دسوی محرم کا روزہ نہ رکھے،

﴿ اللّٰ بنی امیہ لعنتی اور ان کے پیروکار ان دو دنوں کو بڑے با برکت تصور کرتے ہیں۔ شہادت حسین ٔ طعن کرتے اور اُن دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔

﴿ ٢﴾ انہوں نے بہت سی حدیثیں حضرت رسول اللہ کی طرف منصوب کرکے ان دونوں کا روزہ

ر کھنے میں بڑا اجرو ثواب ہے۔

﴿ ﴾ ان دو دنوں اور خاص کر یوم عاشور کا روزہ رکھنے کی مذمت آئی ہے۔

﴿ ﴾ بنی امیہ اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ برکت کے خیال سے عاشورہ کے دن سال بھر

کا خرچہ جمع کر کے رکھ لیتے تھے۔

اس بنا پر امام علی رضاً ہے منقول ہے جو شخص ہوم عاشور اپنا کارو بار چھوڑے رہتے تو حق تعالی اس کے دنیا و آخرت سب کاموں کو انجام تک پہنچا دے گا، جو شخص ہوم عاشور کو گریہ و زاری اور رنج وغم میں گزارے تو خدا تعالی قیامت کے دن کو اس کے لیے خوشی ومسرت کا دن قرار دے گا، اور اس شخص کی آئے میں جنت میں ہم اہل بیت کے دیدار سے روشن ہوں گی،

میں گزارے کے دن روزے کی نیت کے بغیر کھانا پینا ترک کیے رہیں اور عصر کے بعد تھوڑے سے پانی

سے فقہ شکنی کریں، اور دن کے تمام ہونے تک فقہ سے نہ رھیں،

و کے دن گھر میں سال بھر کے غللہ و جنس جمع نہ کرہے،

اله آج کے دن کھیل کود میں ہر گر مشغول نہ ہو

﴿۱۲﴾ آج کے دن امام حسین کے قاتلوں پر ان الفاظ میں لعنت کرے،

" اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

﴿ ا﴾ بنی امیہ آج کے دنائیدہ سال کے لئے غلاّہ و جنس جمع کرر کھنے کو مستحب جانا اور اس کو د سعت رزق قرار دیا چنانچہ اہل بیت کی طرف سے ان کے اس زعم باطل کی بار بار تروید اور مذمت کی گئی ہے۔
﴿ ٢﴾ بنی امیہ نے آج کے دن کو روز عید قرار دیا، اس میں عید کے رسوم جاری کیے۔ جیسے اہل وعیال کے لئے عمدہ لباس و خوراک فراہم کرنا، ایک دو سرے سے گلے ملنا اور حجامت بنوانا و غیرہ لہذا ہے امور ان کے پیرو کاروں میں عام طور پر رائح ہو گئے۔

کی انہوں نے آج کے دن کاروزہ رکھنے کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وضح کی، اس دن کا روزہ رکھنے پر عمل پیرا ہوئے۔

اس سے متعلق بہت سے فضائل اور مناقب گھڑ لیے۔ نیز آج کے دن پڑھنے کے لیے بہت سی دعائیں اس سے متعلق بہت سے فضائل اور مناقب گھڑ لیے۔ نیز آج کے دن پڑھنے کے لیے بہت سی دعائیں بنائیں اور انہیں عام کیا تاکہ لوگوں کو حقیقت واقعہ کی سمجھ نہ آئے۔ چنانچہ وہ آج کے دن اپنے شہر ول میں منبروں پر جو خطبے دیتے ہیں۔ ان میں بیان ہوا کرتا تھا کہ آج کے دن ہر بنی کے لیے مشرف میں منبروں پر جو خطبے دیتے ہیں۔ ان میں بیان ہوا کرتا تھا کہ آج کے دن ہر بنی کے لیے مشرف اور وسیلے میں اضافہ ہوا ہے مثلاً نمرود کی آگ بجھ گئی حضرت نوع کی کشتی کنارے لگی، فرعون کالشکر غرق ہوا اور حضرت عیس کو یہودیوں کے چنگل سے نجات حاصل ہوئی۔ یعنی سب امور آج کے دن وقوع میں آئے۔

# $\square$ عال عاشُورة

دوپہرسے پہلے یہ عمال اداکریں۔

ام جعفر صادق نے فرمایاعا شُور کے دن ظہر سے پہلے چار (۴) ۲x۲ کعت نماز دوسلام حسین کی شہادت کو یاد کریں۔ امام جعفر صادق نے فرمایاعا شُور کے دن ظہر سے پہلے چار (۴) ۲x۲ کعت نماز دوسلام سے خلوص دل سے پڑھے ایک پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کا فرون

﴿٢﴾ دوسري ركعت ميں الحمد كے بعد سورہ توحيد

﴿ ٣﴾ تيسر بر كعت ميں الحمد كے بعد سورہ احزاب

﴿ ﴾ چارر کعت میں الحمد کے بعد سورہ اذاجا المنافقون پڑھے

• • • • ا ہزار مرتبہ امام حسین کے قطلوں پر لعنت کریں کہ ہر لعنت پر نکیاں لکھی جایگی ، بہتر ہے کہے " "اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَائِنِ وأَوْلاَ دِيْوَ أَصْحَابِ مِ"

اس کے بعد جس جگہ کھڑا ہووہاں سے ایک قدم آگے بڑھے اور کہے

"إِنَّا لِلهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيَّا لِأَمْرِةِ"

پھر پیچھے ہٹے اور یہی کہے اسی طرح سات ( ۷) مرتبہ عمل کریں،

پھر اپنی جگہ ٹھرے اور کہے،

"اَللَّهُمَّ عَنَّابِ الْفَجَوَةُ الَّنِينَ شَاقُّوا رَسُولَكَ وَ حَارَبُوا اَوْلِيَانَكَ وَ عَبَدُوا غَيْرَكَ وَ الْمَتَعَلُّوا مَعَارَمَكَ وَ الْعَنِ الْقَادَةَ وَ الْاَتْبَاعَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَخَبَّ وَ اَوْضَعَ مَعَهُمُ السَّتَعَلُّوا مَعَارَمَكَ وَ الْعَنِ الْقَادَةَ وَ الْاَتْبَاعَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَخَبَّ وَ اَوْضَعَ مَعَهُمُ اَوْرَضِى بِفِعْلِهِمْ لَعْنَا كَثِيرًا اللَّهُمَّ وَعَبِّلُ فَرَجَالِ هُمَّا وَاجْعَلُ صَلَواتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَاسْتَنْقِنُهُمُ مِنْ آيُنِي الْمُنَافِقِيْنَ الْمُضِلِّيْنَ وَ الْكَفَرَةِ الْجَاحِدِيْنَ وَافْتَحْ لَهُمْ فَتُعَا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْكُفَرَةِ الْجَاحِدِيْنَ وَافْتَحْ لَهُمْ فَتُعَا لَيْهُمْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّيْنَ وَ الْكُفَرَةِ الْجَاحِدِيْنَ وَافْتَحْ لَهُمْ فَتُعَا لَيْهُمْ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَوْقِكَ وَ عَلُوهِ هِمُ اللَّانَالَةُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّةُ اللَّهُ الللْ

#### آسان کی ترف ہاتھ بلند کریں اور دشمن آلِ محر ملئے کے لئے بدؤ عاکریں اور کہے

" الله مَّر إنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأُمَّةِ نَاصَبَتِ الْمُسْتَحْفِظِيْنَ مِنَ الْأُمَّةِ وَكَفَرْتُ بِالْكَلِمَةِ وَ عَكَفَتُ عَلَى الْقَادَةِ الظَّلَمَةِ وَ هَجَرَتِ الْكِتَابَ وَ السُّنَّة وَ عَكَلَتُ عَنِ الْحَبُلَيْنِ الَّنَيْنِ عَكَفَتُ عَلَى الْقَصْدِ وَمَالَأْتِ الْكَثَابَ وَ السُّنَّة وَ عَكَلَتُ عَنِ الْقَصْدِ وَمَالَأْتِ الْاَحْزَابَ الْمُرْتَ بِطَاعَتِهِمَا وَ التَّمَسُّكُ إِلْمَاطِلِلَمَّا اعْتَرَضَهَا وَضَيَّعَتُ وَحَرَّفَتِ الْكِتَابَ وَ كَفَرَتُ بِالحَقِّ لَمَّا جَاءُهَا وَتَمَسَّكُ بِالْمَاطِلِلَمَّا اعْتَرَضَهَا وَضَيَّعَتُ حَرَّفَة وَحَرَّفَتِ الْكِتَابَ وَكَفَرتُ بِالحَقِّ لَمَّا جَاءُهَا وَتَمَسَّكُ وَإِلْمَاطِلِلَمَّا اعْتَرَضَهَا وَضَيَّعَتُ عَلَيْهِ وَوَرَثَة حَرَّفَة وَ الله عَلَيْهِ وَلَا مَنَ الله وَحِيرَةَ عَبَادِكَ وَ حَمَلَة عِلْمِكَ وَ وَرَثَة حِكْمَةِ فَوَ اللهُ هَلَّ فَوَلَا إِلَى الْعَلَيْ الله وَعَمَلَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَاكَ وَاعْدَامُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

هِنْ كَيْلَهُمْ وَ اضْرِبُهُمْ بِسَيْفِكَ الْقَاطِعِ وَارْمِهِمْ بِحَجِرِكَ النَّامِغِ وَطُمَّهُمْ بِأَلْبَلا ءِطُمًّا وَ فَيُّهُمْ بِالْعَنَابِ قَمًّا وَعَنِّبُهُمْ عَنَا بَانُكُرًا وَخُنَاهُمْ بِالسِّنِيْنَ وَالْبُثَلاَتِ الَّتِي آهُلَكُتَ بِهَا أَعْلَانَكُ إِنَّكَ ذُوْ نِقْمَةٍ مِّنَ الْمُجْرِمِ أَنَ ٱللَّهُمَّرِ إِنَّ سُنَّتَكَ ضَائِعَةٌ وَ أَحْكَامَكَ مُعَطَّلَةٌ وَ عِتْرَةً نَبِيِّكَ فِي الْأَرْضِ هَآئِمَةٌ ٱللَّهُمَّ فَأَعِنِ الْحَقَّ وَ ٱهْلَهُ وَ أَمْهَا طِلَ وَ ٱهْلَهُ وَمُنَّ عَلَيْنَا بِالنَّجَاةِ وَاهْدِنَا إِلَى الْإِيْمَانِ وَ عَجِّلُ فَرَجَنَا وَانْظِمُهُ بِفَرَجِ آوْلِيَآئِكَ وَاجْعَلْهُمْ لَنَاوُدًّا وَاجْعَلْنَا لَهُمْ وَفُلَّا ٱللَّهُمَّ وَ آهُلِكُ مَنْ جَعَلَ يَوْمَ قَتْلِ ابْنِ نَبِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ عِينًا وَاسْتَهَلَّ بِهِ فَرَجًا وَمَرَجًا وَخُنُ الْحِرَهُمْ كَمَا أَخَنُتَ أَوَّلَهُمْ وَضَاعِفِ اللَّهُمَّ الْعَنَابَ وَ التَّنْكِيْلَ عَلَى ظَالِبِي أَهُلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ أَهْلَكُ أَشَّيَاعَهُمْ وَ قَادَتُهُمْ وَ أَبْرِحُهَا تَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ اللَّهُمَّ وَضَاعِفُ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَى عِثْرَةِ نَبِيِّكَ الْعِثْرَةِ الضَّائِعَةِ الْحَائِفَةِ الْمُسْتَنَالَّةِ بَقِيَّةٍ مِّنَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الزَّا كِيَةِ الْمُبَارَكَةِ وَ أَعْلِ اللَّهُمَّ كَلِمَتَهُمْ وَ ٱفْلِجْ حُجَّتَهُمْ وَاكْشِفِ الْبَلَاءَ وَاللَّا وَآءَ وَحَنَادِسَ الْاَبَاطِيْلِ وَالْعَلَى عَنْهُمْ وَ تَبِّتُ قُلُوبَ شِيْعَتِهِمُ وَحِزْبِكَ عَلَى طَاعَتِكَ وَوِلاَيَتِهِمُ وَنُصْرَ تِهِمُ وَمُوَالاَتِهِمُ وَاعِنْهُمُ وَامْنَحُهُمُ الصَّبْرَ عَلَى الْآذى فِيكَ وَاجْعَلْهُمْ أَيَّامًا مَّشُهُو كِدًّا وَ أَوْقَاتًا مَّحْمُو كَةً تُوشِكُ فِيُهَا فَرَجَهُمُ وَ تُوجِبُ فِيُهَا تَهُكِيْنَهُمُ وَ نَصْرَهُمْ كَمَا ضَمِنْتَ لِأَوْلِيآ ئِكَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقُولُكَ الْحَقُّ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امْنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَةً هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ كَافَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ مَ وَلَيْبَالِّ لَنَّهُمُ مِّنْ بَعْلِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا يَّعْبُلُوْنَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا اللَّهُمَّ فَاكْشِفْ غُمَّتَهُمْ مِيَامَنَ لاَّ يَمْلِكُ كَشَفَ الضَّرِّ إلاَّ هُوَيَا وَاحِدُيَا آحَدُيَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَآنَايَا الهِيْ عَبْدُ لَكَ الْخَآئِفُ مِنْكَ وَالرَّاجِعُ النَّائِكُ السَّآئِلُ لَكَ الْمُقْبِلُ عَلَيْكَ اللَّاجِيُّ اللّ فِنَأَيْكَ الْعَالِمُ بِأَنَّهُ لِا مَلْجَأَ مِنْكَ الاَّ اِلَيْكَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلَ دُعَآ بِي وَاسْمَعُ يَا اِلْهِي عَلاَنِيَتِي وَنَجُواى وَاجْعَلْنِي مِكْنُ رَضِيْتَ عَمَلَهُ وَقَبِلْتَ نُسُكَهُ وَنَجَيْتَهُ بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ أَوَّلاً وَاخِرًا عَلَى هُحَتَّبٍ وَّالِ هُحَتَّبٍ وَبَارِكَ عَلَى هُحَتِّبٍ وَالْ مُحَتَّبٍ وَارْحَمْ

هُجَّادًا وَّالَ هُجَّادٍ بِأَكْبَلِ وَ اَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَ تَرَجَّبْتَ عَلَى اَنْدِيَا رُِكَ وَ رَبُنَ هُجَّادٍ وَ الْمُلَكَ وَ مَكَ يَنَ هُجَّادٍ وَ الْمُلَكَ وَ مَكَ اللَّهُ مَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ وَ بَيْنَ هُجَّادٍ وَ الْمُحَادِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنِ وَ مَكْ اللَّهُ وَ مَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### سجدے میں جائے اور ٹمنہ رقسار اپناخاک پررکھے اور کہے

" يَامَنُ يَعُكُمُ مَّا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيُنُ انْتَ حَكَمْتَ فَلَكَ الْحَمْنُ مَحْمُو دًا مَّشُكُورًا فَعَجِّلُ يَامُولِاَى فَرَجَهُمْ وَفَرَجَنَا وَلِمُ فَإِنَّكَ ضَمِنْتَ اعْزَازَهُمْ بَعُلَاللِّلَّةِ وَتَكُثِيرُهُمْ بَعُلَا الْقِلَةِ وَيَا مَنِي وَيَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَالسَّلُكَ يَا الهِي وَ وَالْهَارَهُمُ بَعُلَا الْخُمُولِ يَا اَصْلَقُ الصَّادِقِيْنَ وَيَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَالسَّلُكَ يَا الهِي وَ وَالْهَارَهُمُ بَعُلَا الْخُمُولِ فَالسَّلُكَ يَا الهِي وَ سَيِّدِي مُ مُتَصَرِّعًا اِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ بَسُطَ امَلِي وَتَجَاوُزَ عَنِّيْ وَقَبُولَ قَلِيْلِ عَمَلِي وَسَيِّدِي مُتَعَرِّعًا اِلْيَكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ بَسُطَ امَلِي وَتَجَاوُزَ عَنِّى وَقَبُولَ قَلِيلِ عَمَلِي وَسَيِّي مُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَشْهَلَ وَالْ يَجُعَلَى مِبَّنَ يُلُعَى فَيُجِيْبُ اللَّ شَيْدِهِ وَ الزِّيَادَةَ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا الْمَشْهَلَ وَ اَنْ تَجْعَلَى مِبَّنَ يُلُعَى فَيُجِيْبُ اللَّا مَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى كُلِّ شَيْءً اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُونَ عَلَيْلُ عَلَى كُلِّ شَيْءً اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْلِقُولِ الْمُنْ ا

#### پھر آسان کی طرف سر کوبلند کریں اور کہے

" أَعُوْ ذُبِكَ أَنُ أَكُونَ مِنَ الَّانِينَ لا يَرْجُونَ آيَّامَكَ فَأَعِنَٰ نِي يَا اِلْهِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ ذَلِكَ

# 

جو شخص روز عاشور دس (۱۰)مرتبه پڑھے گاحق تعالی ہر آفت و شرسے محفوظ رھے گا

"ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَجَرِّهٖ وَابِيْهِ وَأُمِّهٖ وَاجِيْهِ وَفَرِّ جُعَيِّى مَا آنَافِيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا آرُحَمَرِ الَّهِ اجِمِیْنَ

# $\Box$ زيارتعاشۇر

زیارت پڑھتا/پڑتی ہوں حضرت امام حُسین کی قربتہ الی اللہ

" ٱلسَّلاَمْ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ ٱللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيكَ يَا خِيرَةٍ ألله وَأَبْنَ خَيرَتِهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَبْنَ سَيِّدٍ ٱلْوَصِيِّينَ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فَاطِمَةَ سَيِّكَةِ نِسَاءِ أَلْعَالَبِينَ ٱلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ ٱللَّهِ وَأَبْنَ ثَارِةِ وَٱلْوِتْرَ ٱلْمَوْتُورَ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱلأَرْوَاحِ ٱلَّتِي حَلَّتُ بِفِنَائِكَ عَلَيْكُمْ مِنِّي بَهِيعاً سَلاَمُ ٱللَّهِ أَبِداً مَا بَقيتُ وَبَقِي ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ لَقَلْ عَظْمَتِ ٱلرَّزِيَّةُ وَجَلَّتْ وَعَظْمَتِ ٱلْهُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ بَمِيعِ أَهُلِ ٱلإِسُلاَمِ وَجَلَّتْ وَعَظْمَتْ مُصِيبَتُكَ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ عَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ ٱلسَّمَاوَاتِ فَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتُ أَسَاسَ ٱلظُّلْمِ وَٱلْجَوْرِ عَلَيْكُم أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتُكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتُكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ اللَّهُ فِيهَا وَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتُكُمْ وَلَعَنَ اللَّهُ ٱلْمُمَقِّدِينَ لَهُمْ بِٱلتَّمْ كِينِ مِنْ قِتَالِكُمْ بَرِئْتُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ وَأُولِيَائِهِمْ يَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ إِنَّى سِلْمُ لِبَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَلَعَنَ ٱللَّهُ آلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْ وَانَ وَلَعَنَ ٱللَّهُ يني أُمَيَّةَ قَاطِبَةً وَلَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ وَلَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَ جَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى لَقَلْ عَظْمَ مُصَابِي بِكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرُزُقَنِي طَلَبَ ثَأْرِكَ مَعَ إِمَامِ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ هُحَهَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ الجَعَلَنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً بِأَكْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ٱلنُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أَتَقَرَّبِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ وَإِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ فَاطِمَةً وَإِلَى ٱلْحَسَنِ وَإِلَيْكَ مِمُوَالاَتِكَ وَبِأَلْبَرَاءَةِ (مِمَّنُ قَاتَلَكَ وَنَصَبَلَكَ ٱلْحَرْبَ وَبِأَلْبَرَاءَةِ عِينَ أَسَّسَ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ وَأَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ) عِينَ أَسَّسَ أَسَاسَ ذلِكَ وَبَنَىٰ عَلَيْهِ بُنْيَانَهُ وَجَرَىٰ فِي ظُلْبِهِ وَجَوْرِةِ عَلَيْكُمْ وَعلىٰ أَشْيَاعِكُمْ بَرِئْتُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَأَتَقَرَّبُ إِلَىٰ ٱللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوَالاَتِكُمْ وَمُوَالاَةِ وَلِيِّكُمْ وَبِأَلْبَرَاءَةِ مِنْ أَعُكَائِكُمْ وَالنَّاصِبِينَ لَكُمُ الْكِرْبَ وَبِأَلْبَرَاءَةِ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ إِنِّي سِلْمٌ لِهَنْ

سَالَمَكُمْ وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيُّ لِمَنْ وَالْأَكُمْ وَعَلُوٌّ لِمَنْ عَادَا كُمْ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِيَ ٱلْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمُ فِي ٱلنُّانَيَا وَالآخِرَةِ وَأَنْ يُثَبِّتَ لِي عِنْنَاكُمْ قَلَمَ صِلْتٍ فِي ٱلنُّانْيَا وَالآخِرَةِ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِيَ ٱلْمَقَامَرِ ٱلْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَاللَّهِ وَأَنْ يَرُزُ قَنِي طَلَبَ ثَأْرِي مَعَ إِمَامِ هُدئَ ظَاهِرٍ نَاطِقِ بِٱلْحَقِّ مِنْكُمْ وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِحَقِّكُمْ وَبِٱلشَّأْنِ الَّذِي لَكُمْ عِنْلَهُ أَنْ يُعْطِيني بِمُصَابِي بِكُمْ أَفْضَلَ مَا يُعْطِي مُصَاباً بِمُصِيبَتِهِ مُصِيبَةً مَا أَعْظَمَهَا وَأَعْظَمَ رَزِيَّتُهَا فِي الإِسْلامِ وَفِي جَمِيعِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي فِي مَقَامِي هٰنَا مِثَنَ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَوَاتُ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ اللَّهُمَّ أَجْعَلَ مَحْيَاى مَحْيَا مُحَبَّدٍ وَآلِ مُحَبَّدٍ وَمَمَاتِي مَمَات مُحَبّدٍ وَآلِ مُحَبّدٍ ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰنَا يَوْمُ تَبَرَّكُ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ وَأَبَّنُ آكِلَةِ ٱلأَكْبَادِ ٱللَّحِينُ ٱبْنُ ٱللَّحِينِ عَلَىٰ لِسَانِكَ وَلِسَانِ نَبِيِّكَ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي كُلِّ مَوْطِنِ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فِيهِ نَبِيُّكَ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ أَبَا سُفَيَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَيَزِينًا بَنَ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ ٱللَّعْنَةُ أَبِكَ ٱلآبِدِينَ وَهٰنَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ ٱلْ زِيَادِ وَٱلْ مَرُ وَانَ بِقَتْلِهِمُ ٱلْحُسَيْنَ صَلَوَ اتُ ٱللَّهُمَّ فَضَاعِفُ عَلَيْهِمُ ٱللَّعْنَ مِنْكَ وَٱلْعَنَابِ (ٱلأَّلِيمَ) ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبِ إِلَيْكَ فِي هٰنَا ٱلْيَوْمِ وَفِي مَوْقِفِي هٰنَا وَأَتَّامِ حَيَاتِي بِأَلْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ وَٱللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِأَلْمُوَالاَةِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱلسَّلاَمُ

# سو١٠٠ مرتبه ياكم سے كم ١٠ مرتبه پڑھے

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمِ ظَلَمَ حَتَّ مُحَبَّدٍ وَآلِ مُحَبَّدٍ وَآخِرَ تَابِحٍ لَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِي جَاهَلَتِ الْحُسَانِيَ وَشَايَعَتْ وَبَايَعَتْ وَتَابَعَتْ عَلَىٰ قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ جَهِيعاً

## سو۱۰۰ مرتبہ یا کم سے کم ۱۰ مرتبہ پڑھے

"ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَاعَبْ ِاللَّهِ وَعَلَىٰ الأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتُ بِفِنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلاَمُ اللَّهِ أَبَىاً مَا بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلاَ جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَ تِكُمُ السَّلاَمُ عَلَىٰ

# ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَوْلاَدِ ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْعَابِ ٱلْحُسَيْنِ

# سو۱۰۰ مرتبه یا کم سے کم ۱۰ مرتبہ پڑھے

اَللَّهُمَّد خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمِ بِاللَّهْنِ مِنِّى وَابُكَأْ بِهِ أَوَّلَا ثُمَّ الْعَنِ الثَّانِى وَالتَّابِعَ اللَّهُمَّد خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمِ بِاللَّهْنِ مِنِّى وَابُكَأْ بِهِ أَوَّلَا ثُمَّ الْعَنْ عَبَيْكَ اللَّهُ بَنَ زِيَادٍ وَابُنَ مَرْ جَانَةَ وَعُمَرَ بَنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَاللَّهُمَّ اللَّهُ مَا أَنِي سُفْيَانَ وَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

#### سجدے میں جائے اور پڑھے

ٱلْحُسَيْنِ ٱلَّذِينَ بَنَالُوا مُهَجَهُمْ دُونَ ٱلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ

# □عائےعلقہا□

علقمه كابيان ہے امام محمد با قرّ نے فرمايا

اگر ممکن ہوتو یہی ہر روز اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھے،اور اسے وہ سارے تواب ملیں گئے جن کاپہلے ذکر ہواہے۔ بِشجِداللّٰۃ الدِّ محمٰنِ الدِّحِيجِدِ

ثَيَّا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا هُجِيبَ دَعُوقِ ٱلْمُضْطِرِّينَ يَا كَاشِفَ كُوبِ ٱلْبَكْرُوبِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا صَرِيخَ ٱلْمُسْتَضِرِ خِينَ وَيَامَنَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيبِ وَيَامَنَ يَحُولُ الْمُسْتَغِيثِينَ يَاصَرِيخَ ٱلْمُسْتَضِرِ خِينَ وَيَامَنَ هُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ لَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَيَامَنُ هُو بِٱلْمَنْظِرِ الأَعْلَىٰ وَبِٱلْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ وَيَامَنُ هُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ السَّدُوى وَيَامَنُ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ السَّدُوى وَيَامَنُ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَىٰ الْعَرْشِ السَّدُوى وَيَامَنُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ الْعَلَىٰ وَيَامَنُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْوَاتُ وَيَامَنُ لاَ يُخْفِى اللَّهُ الْمُعْوَلِ وَيَامَنُ لاَ يُنْفِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمُعْوَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمُعْلِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمُعْتَعِي عَلَيْهُ وَيَعْ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ ٱلنَّبِيِّينَ وَعَلِيٍّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ بِنُتِ نَبِيِّكَ وَبِحَقّ ٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسِيْنِ فَإِنِّي مِهِمُ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هٰنَا وَمِهِمُ أَتَوَسَّلُ وَمِهِمُ أَتَشَقَّحُ إِلَيْكَ وَبِحَقِّهِمْ أَسْأَلُكَ وَأُقْسِمُ وَأَعْزِمُ عَلَيْكَ وَبِٱلشَّأْنِ ٱلَّذِي لَهُمْ عِنْدَكَ وَبِٱلْقَدُرِ ٱلَّذِي لَهُمُ عِنْدَكَ وَبِأَلَّذِي فَضَّلْتَهُمْ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِينَ وَبِأْسُمِكَ ٱلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَبِهِ خَصَصْتَهُمْ دُونَ ٱلْعَالَبِينَ وَبِهِ أَبَنْتَهُمْ وَأَبَنْتَ فَضَلَهُمْ مِنْ فَضَلِ ٱلْعَالَبِينَ حَتَىٰ فَاقَ فَضْلُهُمْ فَضُلَ ٱلْعَالَمِينَ بَهِيعاً أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَيِّى عَلَى هُحَتَّى وَآلِ هُحَتَّى وَأَنْ تَكْشِفَ عَيْى غَيْس وَهَي وَكُرْبِي وَتَكْفِينِي ٱلْمُهِمَّ مِنْ أُمُورِي وَتَقْضِى عَنِّي دَيْنِي وَتُجِيرَنِي مِنَ ٱلْفَقْرِ وَتُجِيرَنِي مِنَ ٱلْفَاقَةِ وَتُغْنِينِي عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ إِلَىٰ ٱلْمَخْلُوقِينَ وَتَكُفِينِي هَمَّ مَنْ أَخَافُ هَمَّهُ وَعُسْرَ مَنْ أَخَافُ عُسْرَ هُ وَحُرُونَةَ مَنَ أَخَافُ حُزُونَتَهُ وَشَرَّ مَنَ أَخَافُ شَرَّ هُ وَمَكْرَ مَنَ أَخَافُ مَكْرَ هُ وَبَغْيَ مَن أَخَافُ بَغْيَهُ وَجَوْرَ مَنْ أَخَافُ جَوْرَهُ وَسُلَطَانَ مَنْ أَخَافُ سُلَطَانَهُ وَكَيْدَامَنَ أَخَافُ كَيْدَاهُ وَمِقُلُرَةَ مَنْ أَخَافُ مَقُلُرَتَهُ عَلَى وَتَرُدَّ عَنِي كَيْدَالْكَيْدَةِ وَمَكْرَ الْمَكَرَةِ اللَّهُمَّر مَنْ أَرَا دَنِي فَأْرِدُهُ وَمِنْ كَاكِنِي فَكِلُهُ وَأَصْرِفُ عَتِي كَيْلَهُ وَمَكْرَهُ وَبَأْسَهُ وَأَمَانِيَّهُ وَأَمْنَعُهُ عَتِي كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ اللَّهُمَّرِ أَشَغِلْهُ عَنَّى بِفَقْرٍ لاَ تَجْبُرُهُ وَبِبَلاءٍ لاَ تَسْتُرُهُ وَبِفَاقَةٍ لاَ تَسُتُّهُمَا وَبِسُقْمِ لاَ تُعَافِيهِ وَذُلِّ لاَ تُعِزُّهُ وَبِمَسْكَنَةٍ لاَ تَجُبُرُهَا اللَّهُمَّ أَصْرِبِ بِٱلنَّالِّ وَأَدْخِلُ عَلَيْهِ ٱلْفَقْرَ فِي مَنْزِلِهِ وَٱلْعِلَّةَ وَٱلسُّقْمَ فِي بَكَذِهِ حَتَّىٰ تَشْغَلَهُ عَنِي بِشُغُلٍ شَاغِلٍ لا فَرَاغَكَهُ وَأَنْسِهِ ذِكْرِي كَمَا أَنْسَيْتَهُ ذِكْرَكَ وَخُنْ عَنِي بِسَبْعِهِ وَبَصْرِةٍ وَلِسَانِهِ وَيَابِيةِ وَرِجُلِهِ وَقُلْبِهِ وَجَمِيعِ جَوَارِحِهِ وَأَدْخِلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذٰلِكَ ٱلسُّقُمَرِ وَلا تَشْفِهِ حَتَّىٰ تَجْعَلَ ذٰلِكَ لَهُ شُغُلاً شَاغِلاً بِهِ عَنِّي وَعَنْ ذِكْرِي وَأَكْفِنِي يَا كَافِي مَا لاَ يَكْفِي سِوَاكَ فَإِنَّكَ ٱلْكَافِي لا كَافِي سِوَاكَ وَمُفَرِّ جُّلاً مُفَرِّ جَسِوَاكَ وَمُغِيثٌ لاَ مُغِيثَ سِوَاكَ وَجَارٌ لاَ جَارَ سِوَاكَ خَابَ مَنْ كَانَ جَارُهُ سِوَاكَ وَمُغِيثُهُ سِوَاكِ وَمَفْزَعُهُ إِلَىٰ سِوَاكَ وَمَهْرَبُهُ إِلَىٰ سِوَاكَ وَمَلْجَأَهُ إِلَىٰ غَيْرِكَ وَمَنْجَاهُمِنَ مَخُلُوتٍ غَيْرِكَ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي وَمَفْزَعِي وَمَهْرَبِي وَمَلْجَإِي وَمَنْجَاي فَبِكَ أَسْتَفُتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَهَّدٍ وَآلِ هُحَهَّدٍ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَأَتَوَسَّلُ وَأَتَشَقَّحُ فَأَسْأَلُكَ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَلَكَ الْحَهُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ وَإِلَيْكَ الْهُشْتَكَىٰ وَأَنْتَ الْهُسْتَعَانُ فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَكِقِّ هُ مُحَمَّدٍ وَآلِ هُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ هُحَمَّدٍ وَآلِ هُحَمَّدٍ وَأَنْ تَكْشِفَ عَنِّى غَمِّى وَهَمِي وَكُرْبِي فِي مَقَامِي هٰنَا كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَكُرْبَهُ وَكَفَيْتَهُ هُولَ عَلْوِّهِ فَأَكْشِفُ عَنِّي كَمَا كَشَفْتَ عَنْهُ وَفَرِّ جُعَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ وَأَكْفِنِي كَمَا كَفَيْتَهُ وَأَصْرِفُ عَيِّي هَوْلَ مَا أَخَافُ هَوْلَهُ وَمَوُونَةً مَا أَخَافُ مَؤُونَتَهُ وَهَمَّ مَا أَخَافُ هَمَّهُ بِلا مَؤُونَةٍ عَلَىٰ نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ وَأَمْرِ فَنِي بِقَضَاءِ حَوَائِجِي وَ كِفَايَةِ مَا أَهُمَّنِي هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيَا أَبَاعَبُ لِ ٱللَّهِ عَلَيْكُمَا مِنِّي سَلامُ ٱللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَبَقِي ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلاَ جَعَلَهُ ٱللَّهُ آخِرَ ٱلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِكُمَا وَلاَ فَرَّقَ ٱللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمَا ٱللَّهُ مَ أَحْيِنِي حَيَاةً هُحَهَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَمِتْنِي مَمَاتَهُمُ وَتَوَقَّنِي عَلَىٰ مِلَّتِهِمُ وَأَحْشُرُ نِي فِي زُمْرَتِهِمُ وَلا تُفَرِّقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طُرْفَةَ عَيْنٍ أَبِداً فِي اللَّانَيَا وَالآخِرَةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَتَيْتُكُمَا زَائِراً وَمُتَوسِّلاً إِلَىٰ ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمَا وَمُتَوجِّهاً إِلَيْهِ بِكُمَا وَمُسْتَشْفِعاً بِكُمَا إِلَىٰ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فِي حَاجَتِي هَٰذِيهِ فَأَشُفَعَا لِي فَإِنَّ لَكُمَا عِنْكَ أَلَّهِ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ وَٱلْجَاةَ ٱلْوَجِيهَ وَٱلْمَنْزِلَ ٱلرَّفِيعَ وَٱلْوَسِيلَةَ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَنْكُمَا مُنْتَظِراً لِتَنَجُّزِ ٱلْحَاجَةِ وَقَضَاءِهَا وَنَجَاحِهَا مِنَ ٱللَّهِ بِشَفَاعَتِكُمَا لِي إِلَىٰ اللَّهِ فِي ذٰلِكَ فَلا أَخِيبُ وَلاَ يَكُونُ مُنْقَلِبِي مُنْقَلَباً خَائِباً خَاسِراً بَل يَكُونُ مُنْقَلِي مُنْقَلَباً رَاجِاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً بِقَضَاءِ بَمِيحٍ حَوَائِجِي وَتَشَفَّعَالِي إِلَىٰ ٱللَّهِ إِنْقَلَبْتُ عَلَىٰ مَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ مُفَوِّضًا أَمْرِي إِلَىٰ ٱللَّهِ مُلْجِئاً ظَهْرِي إِلَىٰ ٱللَّهِ مُتَوَكِّلاً عَلَىٰ ٱللَّهِ وَأَقُولُ حَسْبِيَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ سَمِعَ ٱللَّهُ لِبَنْ دَعَا لَيْسَ لِي وَرَاءَ ٱللَّهِ وَوَرَاءَ كُمْ يَاسَا دَتِي مُنْتَهَىٰ مَا شَاءَ رَبِّي كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِأُسَّهِ أَسۡتَوۡدِعُكُمَا ٱللَّهَ وَلا جَعَلَهُ ٱللَّهُ آخِرَ ٱلْعَهۡدِمِنِي إِلَيۡكُمَا إِنۡصَرَفْتُ يَاسَيِّدِي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَوْلاًى وَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ يَا سَيِّدِى وَسَلاَمِي عَلَيْكُمَا مُتَّصِلٌ مَا ٱتَّصِلَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَاصِلٌ ذٰلِكَ إِلَيْكُمَا غَيْرُ مَحْجُوبٍ عَنْكُمَا سَلاِّمِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ وَأَسْأَلُهُ بِحَقِّكُمَا أَنْ يَشَاءَ ذٰلِكَ وَيَفْعَلَ فَإِنَّهُ حَمِيلٌ هَجِيلٌ إِنْقَلَبْتُ يَاسَيِّلَىَّ عَنْكُمَا تَائِباً حَامِداً لِلَّهِ شَاكِراً رَاجِياً لِلإِجَابَةِ غَيْرَ آيِسٍ وَلاَ قَانِطِ آئِباً عَائِداً رَاجِعاً إِلَىٰ زِيَارَتِكُمَا غَيْرَ رَاغِبِ عَنْكُمَا وَلاَ عَنْ زِيَارَتِكُمَا بَلُ رَاجِعٌ عَائِدًانَ شَاءَ اللَّهُ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوتَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ يَاسَاكَتِى رَغِبُتُ إِلَيْكُمَا وَإِلَىٰ زِيَارَتِكُمَا بَعُدَا أَنْ زَهِدَ فِيكُمَا وَفِي زِيَارَتِكُمَا أَهُلُ اللَّنْ يَا فَلاَ خَيَّبَنِي اللَّهُ مِثَارَ جَوْتُ وَمَا أَمَّلُتُ فِي زِيَارَتِكُمَا إِنَّهُ قَرِيبٌ هُجِيبٌ

## $\square$ زیارتوارثه روز عاشور

زیارت پڑھتا/ پڑتی ہوں حضرت امام حُسین کی قربتہ الی اللہ

بِسُمِ اللهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

"ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَارِكَ آدَمَ صَفَّوَةِ ٱللَّهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيَّ ٱللَّهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَادِ كَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَادِثَ مُوسَىٰ كَلِيمِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَارِ ثَعِيسَىٰ رُوحَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَارِ ثَهُ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْك يَا وَارِثَأْمِيرِ ٱلْمُؤْمِدِينَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَابْنَ هُحَتَّ بِٱلْمُصْطَفَى ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَابْنَ عَلِيَّ الْمُرْتَطَىٰ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فَاطِمَةَ ٱلزَّهْرَاءِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ خَرِيجَةَ ٱلْكُبْرَى السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَابْنَ ثَارِيهِ وَالْوِثْرَ الْمَوْتُورَ أَشْهَا أَذَّكَ قَلَ أَقَمْتَ الصَّلاَّةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرُتَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأَطَعُتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّىٰ أَتَاكَ ٱلْيَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتُكُ وَلَعَى اللَّهُ أُمَّةً ظَلَّمَتُكُ وَلَعَى اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتُ بِذٰلِكَ فَرَضِيتُ بِهِ يَامَوُ لاَى يَا أَبَاعَبُ إِللَّهِ أَشْهَلُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الرَّصْلاَبِ الشَّامِخَةِ وَالأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسُكَ أَلْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسُكَ مِنْ مُلْلَهِبَّاتِ ثِيَابِهَا وَأَشْهَلُ أَنَّكَ مِنْ ۮٵڽؚؖ؞ؚٳڶٮؚؖۑڹۅؘٲؘۯػٳڹٲڵؠٷٛڡؚؖڹؽٷٲۺ۫ٙۿۘڶٲڐٛڮٲڵٳۣڡؖٵمُ؞ٲڶڹڗ۠ٲڵؾۧۼۣؿ۠ٲڶڗۧۻۣؖٲڶڗۧ<u>ڮ</u>ؖٵؙڵۿٙٳڋؽ ٱلْمَهْدِيُّ وَأَشْهَلُ أَنَّ الْأَبْكَةَ مِنُ وُلُدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَأَعْلاَمُ الْهُلَىٰ وَالْعُروةُ الْوُثْقَىٰ وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّانْيَا وَأُشْهِدُاللَّهُ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي كُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِيُّ بِشَرَائِع دِينِي وَخَوَاتِيهِ عَملى وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ صَلَوَاتُ اللّه عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَرُواحِكُمْ وَعَلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَعَلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَعَلَىٰ شَاهِدِكُمْ وَعَلَىٰ غَائِبِكُمْ

حواله: مفاتيح الجنان، تحفته العوام (ناثر عباس بك اليجنسي لكھنؤ)

# <u>ازیار</u> علیه اکبر السّادم ا

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ رَسُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ نَبِيِّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ آمِيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ آيُّهَا الشَّهِيْلُ وَ ابْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ آيُّهَا الشَّهِيْلُ وَ ابْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ آيُّهَا الشَّهِيْلُ وَ ابْنُ اللَّهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ يَا لِللَّهُ أُمَّةً فَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً فَعَلَيْكَ اللهُ أُمَّةً اللهُ ا

# <u> زیار ت حضر ت عباس بن علی علیه ا</u>

"السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَاالُفَضُلِ الْعَبّاسَ ابْنَ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ايُّهَا الْعَبْلُ الصّالِحُ الْمُطِيعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ اشْهَلُ انَّكَ قَلْ جَاهَلُتَ وَنَصَحْتَ وَصَبَرْتَ حَتَّىٰ اتَاكَ الْيَقِينُ لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لَكُمْ مِنَ الرَّوِلِينَ وَالرَّخِرِينَ وَالْحَقَهُمُ بِلَرُكِ ٱلْجَحِيمِ.

## 

"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَوْلِيَا َ اللهِ وَاحِبَّانَهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَصْفِيَا َ اللهِ وَاوِدَّانَه السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ وَالْحِهَ الرَّهُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ فَاطِمَةَ الرَّهُورَ وَ سَيْدَة نِسَاءِ الْعَالَدِيْن السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ فَاطِمَةَ الرَّهُورَ وَ سَيْدَة نِسَاءِ الْعَالَدِيْن السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ اَنِى عَلِيَّ بِالْوَلِى النَّاصِحِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ اَنِى عَلِيَّ بِالْوَلِى النَّاصِحِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ اَنِى عَلِيَّ بِالْوَلِى النَّاصِحِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ اَنِى عَلَيْ بِالْوَلِى النَّاصِحِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ اَنِى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُ عَلَيْكُمْ يَا اَنْصَارَ الْمِ

عَبْدِاللّٰهِ بِأَنِى انْتُمْ وَأُرْحَى طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنَتُمْ ، وَفُرْتُمْ فَوُزَا عَظِيًا ، فَيَا لَيْ اللّٰهِ بِأَنِى انْتُمْ وَفُرْتُمْ فَوُزَا عَظِيًا ، فَيَا لَيْ اللّٰهِ بِأَنِى اللّٰهِ مِأْنِى أَنْتُ مَعَكُمْ فَوُزَمَعَكُمْ " لَيْتَنِى كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ "

#### □Shab-E-Ashur□

Syed Ney Is Raat Ki Bohat Si Fazeelat Namazain Aur Duayen Naqal Ki Hain, In Mein Sey Aik Sau (100) Rak-at Namaz Hai. Jo Is Raat Parhi Jati Hai, Namaz Ki Har Rak-at Mein Surah Alhmd Key Baad Teen (3) Martaba Surah Toheed Parhay, Namaz Sey Farigh Honay Key Baad Sattar (70) Martaba Kahe "SUBHANA ALLAHI WALHAMDU LILLAHI WA LA ILAHA ILLA ALLAHU WALLAHU AKBARU WA LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHI AL'ALIYYIAL'AZEEMI"

Baaz Riwayaat Mein Hai Key

"ALIYYIAL AZEEMI" Key Baad Astaghfar Bhi Parhay.

Is Raat Key Aakhri Hissay Mein Chaar (4) Rak-at Namaz Parhay. Har Rak-at Mein

- Surah Alhmd Key Baad Das (10) Martaba Ayat Al Kursi,
- €2 Surah Alhmd Key Baad Das (10) Martaba Surah Toheed
- 3 Surah Alhmd Key Baad Das (10) Martaba Surah Falaq
- 4 Surah Alhmd Key Baad Das (10) Martaba Surah Naas Parhay. Aur Baad Az Salam Sau (100) Martaba Surah Toheed Parhay,

Aaj Ki Raat Chaar (4) Rak-at Namaz Ada Kere, Har Rak-At Mein Surah Alhmd Key Baad Pachaas (50) Martaba Surah Toheed Parhay, Yeh Wohi Namaz Amir Al Momnin A.S Hai, Jis Ki Bohat Ziyada Fazeelat Bayan Ki Gayi Hai. Is Namaz Key Baad Ziyada Sey Ziyada Zikar Ellahi Kere, Hazrat Rasool S.W Par Salwat Bheje Aur In Key Dushman'on Par Bohat Laanat Keren. Is Raat Mein Shab Baydaari Ki Fazeelat Mein Riwayat Hui Hai, Is Raat Ka Jaagne Wala Misl Is Key Hai Jis Ney Tamam Malaika Jitni Ibadat Ki Ho. Is Raat Mein Ki

Gayi Ibadat Sattar (70) Saal Ki Ibadat Key Barabar Hai, Agar Kisi Shakhs Key Liye Mumkin Ho To Aaj Raat Usay Zameen Karbalaa Mein Rehna Chahiye.

Jahan Woh Imaam Hussain A.S Key Rauza Aqdas Ki Ziyarat Kere Aur Hazrat Key Qurb Mein Shab Baydaari Kere, Taa Key Haq Taala Is Ko Imaam Hussain A.S Key Un Sathiyon Mein Shumaar Kere, Jo Apne Khoon Mein Doobay Hue Thay.

#### **□**Roz-E-Aashor□

Yom Aashor Jo Imaam Hussain A.S Ki Shahadat Ka Din Hai. Yeh Aayima Tahereen A.S Aur Un Key Pirokaron Key Liye Musibat Ka Din Hai, Behtar Yahi Hai Key Imaam Ali A.S Key Chahanay Aur Un Ki Itebaa Karne Walay Momin Aaj Key Din Dunyawi Kamon Mein Masroof Na Hon, Aur Ghar Key Liye Kuch Na Kamayen Balkay Noha-O-Maatam, Naala-O-Bukka Mein Lagey Rahen. Imam Hussain Key Liye Majlis Barpaa Karen. Aur Is Terhan Maatam-O-Seena Zani Karen Jis Terhan Kisi Aziz Ki Mout Par Maatam Kiya Jata Hain, Hazrat Kay Qatil'on Par Bohat-Bohat La'anat Karen, Aik Dosray Ko Imaam Hussain A.S Ki Musibat Par In Alfaaz Mein Pursa Dain.

"A'ZAMA ALLAHU UJURANA BIMUSABINA BILHUSAYNI 'ALAYHI
ALSSALAMU WA JA ALANA WA IYYAKUM MIN ALTTALIBINA BITHA'RIHI
MA'A WALIYYIHI AL-IMAMI ALMAHDIYYI MIN ALI MUHAMMADIN
'ALAYHIMUALSSALAMU"

- Zaroori Hai Aaj Key Din Imaam Hussain A.S Ki Majlis Aur Waqeat Shahadat Ko Parheen, Aur Doosron Ko Rulaayen,
- (2) Imaam Jafar Sadiq A.S Sey Riwayat Hai. Yom Aashor Ko Zohar Key Waqt Chaar (4) Rak-at Namaz Aur Dua Parhna Chahiye..
- Shia Musalman Aaj Key Din Kuch Khayen Piyen Nahi. Magar Rozay Ki Niyat Bhi Na Karen,
- 4 Asr Key Baad Aisi Cheez Sey Faqa Shikni Karen Jo Musibat Zada Insaan Khatay Hain, Maslan Doodh Ya Dahi Waghera
  - 45 Aaj Key Din Shirt Kay Garibaan Khulay Rakhen,

- Aa'steenein (Sleeves) Charha Kar Un Logon Ki Terhan Rahen Jo Musibat Mein Mubtala Hotay Hain ,
- ◀7▶Musibat Zada Log'on Ki Shakal Wa Surat Banaye

Allama Majalsi R.A Ney Zada Al Maad Mein Farmaya Hai Kay Behtar Yahi Hai Nawi (9) Aur Dasvin (10) Muhrram Ka Roza Na Rakhay, Bani Umiya Laanti Aur Un Key Peirokaar In 2 Dinon Ko Barray Ba-barkat Tasawwur Karte Hain.

#### Ashura Banu Ummaya Lanati Ki Nazar Mein

- Shahadat Hussain A.S Par Ta'an Karte Aur In Dinon Mein Roza Rakhtay Thay.
- Banu Umaiyya (L) Ney Bohat Si Hadees Hazrat Rasool Allah S.W Ki Taraf Mansoob Karkay In Dono Ka Roza Rakhnay Mein Bara Ajr Sawab Bataya Hai.
- Mazammat Aayi Hai.
- 4) Bani Umaiyya (L) Aur Un Ki Pairwi Karne Walay Log Barkat Key Khayaal Sey Aashor Key Din Saal Bhar Ka Kharcha Jama Kar Key Rakh Letay Thay..

Isi Bina Par Imaam Ali Raza A.S Say Manqool Hai, Jo Shakhs Yom Aashura Apna Baar Chhorey Rehtay To Haq Taala Is Key Duniya O Akhirat Sab Kamon Ko Anjaam Tak Pouncha Day Ga, Jo Shakhs Yom Aashor Ko Griya Wa Zari Aur Ranj Wa Gham Mein Guzaray Tou Khuda Taala Qayamat Key Din Ko Is Key Liye Khushi Wa Masarrat Ka Din Qarar Day Ga, Aur Is Shakhs Ki Ankhen Jannat Mein Hum Ahal Bait A.S Kay Deedar Say Roshan Hon Gi,

- 8 Aaj Key Din Rozay Ki Niyat Kay Baghair Khana Piinaa Tark Kiye Rahen Aur Asr Kay Baad Thoray Sey Pani Say Faqa Shikni Karen, Aur Din Key Tamam Honay Tak Faqa Sey Na Rahen,
  - 49 Aaj Key Din Ghar Mein Saal Bhar Kay Anaaj O Jins Jama Naa Kere,
  - **√10** Aaj Key Din Hasnay Say Parhaiz Karen.
  - **∢11** Khail Kood Mein Hagiz Mashgool Na Ho.

412 Aaj Kay Din Imam Hussain A.S Kay Qatilon Par In Alfaaz Mein Laanat Kere,

#### "ALLAHUMMA LAA`AN QATALATAL HUSAYN' AYHIAS SALAMU WA AULADIL HUSSAINI WA ASHABIL HUSSAIN"

- Bani Umaiya L.A Aaj Key Din Aindah Saal Key Liye Anaaj O Jins Jama Kar Rakhnay Ko Mustahib Jana Aur Is Ko Wusat Rizaq Qarar Diya Chunancha Ahal Bait A.S Ki Taraf Say In Key Is Zeam Baatil Ki Baar Baar Aur Muzammat Ki Gayi Hai.
- Bani Umaiya L.A Nay Aaj Kay Din Ko Roz Eid Qarar Diya, Is Mein Eid Kay Rasoom Jari Kiye. Jaisay Ahal Wa Ayal Kay Liye Umdah Libaas Aur Khoraak Faraham Karna, Aik Dosray Say Galaay Milna Aur Hajamat Banwana Waghera, Lehaza Yeh Umoor Unke Pairo-Karon Mein Aam Tor Par Jaari Ho Gaye.
- Umaiyya L.A Nay Aaj Din Ka Roza Rakhnay Ki Fazeelat Mein Bohat Si Hadees Wazeh Ki, Is Din Roza Rakhnay Par Amal Pera Hue.
- (4) Inhon Nay Aashor Kay Din Dua Karne Aur Apni Hajat Talabb Karne Ko Mustahib Tehraya Is Liye Is Say Mutaliq Bohat Say Fazail Aur Manaqib Ghard Liye. Neez Aaj Kay Din Parhnay Kay Liye Bohat Si Dua'en Banayi, Aur Inhen Aam Kiya Taa Kay Logon Ko Haqeeqat Waqea Ki Samajh Naa Aaye. Chunancha Woh Aaj Kay Din Apne Shahron Mein Mimbar'on Par Jo Khutbe Dete. Un Mein Yeh Bayan Hua Karta, Kay Aaj Key Din Har Nabi Kay Liye Musharraf Aur Waselay Mein Izafah Hua Hai, Maslan Namrud Ki Aag Bujh Gayi, Hazrat Nooh A.S Ki Kashti Kinare Lagi, Firaon (L) Ka Lshkar Ghark Hua Aur Hazrat Isa A.S Ko Yahudion Kay Chungal Say Nijaat Haasil Hui. Yani Sab Umoor Aaj Kay Din Wuqoo Mein Aaye.

#### □Amal-E-Ashura□

Dopahar Sey Pehlay Yeh Amaal Ada Karen.

Imaam Hussain A.S Ki Qabr Mubarak (Roza) Ki Taraf Munh Karen Aur Karbala Ki Jung Aur Imaam Hussain A.S Ki Shahadat Ko Yaad Karen.

Imaam Jaffer Sadiq A.S Ney Farmaya Ashur Key Din Zohar Sey Pahlay Chaar

- 2 2X2 Rak-at Namaz Khuloos Dil Sey Do (2) Salam Sey Parhay
- (3) Pahli Rak-at Mein Surah Alhamd Key Baad Surah Kaaferoon
- 4) Doosri Rak-at Mein Alhamd Key Baad Surah Toheed
- **₹5** Teesray Rak-at Mein Alhamd Key Baad Surah Ahzaab
- Chaar Rak-at Mein Alhamd Key Baad Surah Iza-zakal Al Munafeqoon Parhay

Note: - Agar Yeh Surah Naa Yaad Ho Tou Jo Surah Yaad Ho, Woh Parhay.

1000 Martaba Imaam Hussain A.S Key Qatil,on Par Laanat Karen Key Har Laanat Par Naikiyan Likhi Jaayegi, Behtar Hai Kahe

"AALLAHUMAL A'N QATALATAL HUSAYN WA AWLAADIHEE WA ASHAABIHEE"

Is Kay Baad Jis Jagah Khara Ho Wahan Sey Aik Qadam Agay Barhay Aur Kahe

"INNA LILLAAHI WA INNAA ILAYHI RAAJI-OʻONRIZ"AN BI-QAZ"AAA-IHEE WA TASLEEMAN LI-AMREH"

Phir Peechay Hattay Aur Yahi Kahe Isi Terhan Saat (7) Martaba Karen, Phir Apni Jagah Thery Aur Kahe,

"AHUMMA A D D IBIL FAJARATAL LAD EENA SHAAQQOO RASOOLAKAWA H'AARABOO AWLIYAAA-IKA WA A'BADOO GHAYRAKA WAS-TAH'ALLOO MUH'AARAMAKA WAL-A'NIL QAADATA WAL ATBAA-A' WA MAN KAANA MINHUM FA-KHABBAWA AWZ''A-A'MA-A'HUM AW RAZ''IYA BI-FIA'-LIHIM LAA'-NAN KATHEERAA, AAHUMMA WA A'JJIL FARAJA AALIMUH'AMMAD WAJ-A'L S'ALAWAATIKA A'LAYHI WA A'LAYHIM WAS-TANQID'HUM MIN AYDIL MUNAAFIQEENAL MUZ''ILLEENA WAL KAFARATIL JAAHI'IDEENA WAFTAH' LAHUM FATH'AN YASEERAA WA ATIH' LAHUM RAWH'AN WA FARAJANQAREEBAAWAJ-A'LLAHUMMINLADUNKAA'LAAA'DUWWIKA WAA'DUWWIHMSUT'AANANNAS'EERAA"

Haath Uthakr Aasman Ki Taraf Dua Kay Liye Dushman Aale Mohammad Par Aur Kahe

"ALLAAHUMMA INNA KASEERAM MENAL UMMATE NAASEBATIL MUSTAHFEZEENA MENAL A-IMMATE WA KAFARAT BIL-KALEMATE WA A'KAFAT A'LAL QAADATIZ ZALAMATE WA HAJARATIL KETAABA WAS-SUNNATA WA A'DALAT A'NIL HABLAYNIL LAZAYNE AMARTA BE-TAA-A'TEHEMAA WAT-TAMASSOKE BEHEMAA FA-AMAATATIL HAQQA WA HAADATA'NIL QASDE WA MALA-ATIL AHZAABA WA HARRAFATIL KETAABA WA KAFARAT BILHAQQE LAMMAA JAA-AHAA WA TAMASSAKAT BILBAATELE LAMMAA A'TARAZAHAA WA ZAYYA-A'T HAQQAKA WAAZALLATKHALQAKAWAQATALATAWLAADANABIYYEKAWA KHEYARATA E'BAADEKA WA HAMALATA I'LMEKA WA WARASATA HIKMATEKA WA WAHYEK. ALLAAHUMMA FAZALZILAQDAAMA A-A'DAAA-EKA WA A-A'DAAA-E RASOOLEKA WA AHLE BAYTE RASOOLEK. ALLAAHUMMA WA AKHRIB DEYAARAHUM WAFLUL SELAAHAHUM WAKHAALIF BAYNAKALEMATEHIM WAFUTTA FEE A-A'ZAADEHIM WA AWHIN KAYDAHUM WAZ-RIBHUM BESAYFEKAL QAATE-E' WARMEHIM BEHAJAREKAD DAAMEGHE WA TUMMAHUM BILBALAAA-E TAMMAN, WA QUMMAHUM BIL-A'ZAABE QAMMAN, WA A'ZZIBHUM A'ZAABAN NUKRAN, WA KHUZHUM BIS-SENEENA WAL MOSALAATIL LATEE AHLAKTA BEHAA A-A'DAAA-AKA INNAKA ZOO NIKMATIM MENAL MUJREMEENA. ALLAAHUMMA INNA SUNNATAKA ZAAA-E-A'TUN WA AHKAAMAKA MO-A'TTALAHUN WA I'TRATA NABIYYEKA FIL

ARZE HAAA-EMAA. ALLAAHUMMA FA-A-I'NIL HAQQA WA AHLAHU WA AQMAI'L BAATELA WA AHLAHU WA MUNNA A'LAYNAA BIN-NAJAATE WAHDENAA ELAL EEMAANE WA A'JJIL FARAJANAA WAN-ZIMHO BEFARAJE AWLEYAAA-EKA WAJ-A'LHUM LANAA WUDDAN WAJ-A'LNAALAHUM WAFDAN.ALLAAHUMMA WAAHLIK MAN JA-A'LA YAWMA OATLIBNE NABIYYEKA WA KHEYARATEKA E'EDAN WASTAHALA BEHI FARAJAN WA MARAHAN WA KHUZ AAKHERAHUM KAMAA A-KHAZTA AWWALAHUM WA ZAA-E'FIL LAAHUMMAL A'ZAABA WAT-TANKEELA A'LAA ZAALEMEE AHLE BAYTE NABIYYEKA WA AHLAK ASHYAA-A'HUM WA QAADATAHUM WAABREHOMAATAHUMWAJAMAA-A'TAHUM.ALLAAHUMMAWA ZAA-I'F SALAWAAATEKA WA RAHMATEKA WA BARAKAATEKA A'LAAI'TRATENABIYYEKALI'TRATIZZAA-E-A'TILKHAAA-EFATIL MUSTAZILLATE BAQIYYATIM MENASH SHAJARATIT TAYYEBATIZ **MOBAARAKATE** ZAAKEYATIL WA A-A'LIL LAAHUMMA KALEMATAHUM WA AFLIJ HUJJATAHUM WAK-SHEFIL BALAAA-A WAL-LAAWAA-A WA HANAADESAL ABAATEELE WAL-A'MAA A'NHUM WA SABBIT QOLOOBA SHEE-A'TEHIM WA HIZBEKA A'LAA TAA-A'TEKA WA WELAAYATEHIM WA NUSRATEHIM WA MOWAADAATEHIM WA A-I'NHUM WAM-NAH-HOMUS SABRA A'LAL AZAA FEEKA WAJ-A'LHUM AYYAAMAM MASH-HOODATAN WA AWQAATAM MAHMOODATAM MAS-O'ODATAM TOOSHEKO FEEHAA FARAJAHUM WA TOOJEBO FEEHAA TAMKEENAHUM WA NASRAHUM KAMAA ZAMINTA LE-AWLEYAAA-EKA EDD

KETAABEKAL MUNZALE FA-INNAKA QULTA WA QAWLOKAL HAQQO WA-A'DAL LAAHUL LAZEENA AAMANOO MINKUM WA A'MELUS SAALEHAATE LAYASTAKHLEF ANNAHUM FIL ARZE TAKHLAFAL LAZEENA MIN **QABLEHIM** KAMAS WA LAYOMAKKENANNA LAHUM DEENAHOMUL LAZEER TAZAA LAHUM WA LAYOBADDELANNAHUM MIM BA'DE KHAWFEHIM AMNAYN YA'BODOONANEE LAA YUSHREKOONA BEE SHAY-AN. GHUMMATAHUM YAA MAL ALLAAHUMMA FAKSHIF YAMLEKO KASHFIZ ZURRE ILLAA HOWA YAA WAAHEDO YAA AHADO YAA HAYYO YAA QAYYOOMO WA ANAA YAA ELAAHI A'BDOKAL KHAAA-EFO MINKA WAR-RAAJE-O' ELAYKAS SAA-ELO LAKAL MUQBELO A'LAYKAL LAAJE-O ELAA FENAAA-EKAL A'ALEMO BE-ANNAHU LAA MAL-JA-A MINKA ILLAA ELAYKA. ALLAAHUMMA FATAQABBAL DO-A'AA-EE WAS-MA' YAA ELAAHEE A'LAANEYATEE WA NAJWAAYA WAJ-A'LNEE MIMMAN RAZEETA A'MALAHU WA QABILTA NOSOKAHU WA NAJJAYTAHU BE-RAHMATEKAINNAKAANTALA'ZEEZULKAREEMO.ALLAAHUMMA WA SALLE AWWALAN WA AAKHERAN A'LAA MOHAMMADIWN WA AALE MOHAMMADIN WAR-HAM MOHAMMADAWN WA AALA MOHAMMADIN BE-AKMALE WA AFZALE MAA SALLAYTA WA BAARAKTA WA TARAHHAMTA A'LAA AMBEYAAA-EKA WA ROSOLEKA WA MALAAA-EKATEKA WA HAMALATE A'RSHEKA BE-LAA ELAAHA ILLAA ANTA. ALLAAHUMMA LAA TOFARRIQ BAYNEE BAYNA MOHAMMADIWN WA AALE WA MOHAMMADIN

SALAWAATOKA A'LAYHE WA A'LAYHIM WAJ-A'LNEE YAA MAWLAAYA MIN SHEE-A'TE MOHAMMADIWN WA A'LIYYIN WA FAATEMATA WAL-HASANE WAL-HUSAINE WA ZURRIYYATEHEMAT TAAHERATIL MUNTAJABATE WA HAB LEYAT TAMASSOKA BEHABLEHIM WAR-REZAA BE-SABEELEHIM WAL-AKHZA BETAREEQATEHIM INNAKA JAWAADUN KAREEMUN."

Phir Sajday Mein Jaye Aur Rukhsar Khaak Per Parhay

"YAA MAN YAHKOMO MAA YASHAAA-O WA YAF-A'LO MAA YOREEDO ANTA HAKAMTA FALAKAL HAMDO MA MAHMOODAM MASHKOORAN FA-A'JJIL YAA MAWLAAYA **FARAJAHUM** WAFARAJANAA BEHIM FA-INNAKA ZAMINTA E-A'ZAAZAHUM BA'DAZ ZILLATE WA TAKSEERAHUM BA'DAL QILLATE WA IZHAARAHUM BA'DAL KHOMOOLE YAA ASDAQAS SAADEQEENA WA YAA ARHAMAR RAAHEMEENA FA-AS-ALOKA YAA ELAAHEE WA SAYYEDEE MOTAZARRE-A'N ELAYKA BEJOODEKA WA KARAMEKA BASTA AMALEE WA TAJAAWOZA A'NNEE WA QABOOLA QALEELE A'MALEE WA KASEEREHI WAZ-ZEYAADATA FEE AYYAAMEE WA TABLEEGHEE ZAALEKAL MASH-HADA WA AN TAJ-A'LANEE MIMMAN YUD-A'FA-YOJEEBO ELAA TAA-A'TEHIM WA MOWAALAATEHIM WA NASREHIM WA TOREYANEE ZAALEKA QAREEBAN SAREE-A'N FEE A'AFEYATIN INNAKA A'LAA KULLE SHAY-INOADEERUN."

Sajday Mein Jaye Aur Rukhsaar Khaak Par Rakhay Aur Parhay

"YAA MAN YAHKOMO MAA YASHAAA-O WA YAF-A'LO MAA YOREEDO ANTA HAKAMTA FALAKAL HAMDO MA MAHMOODAM FA-A'JJIL YAA MAWLAAYA FARAJAHUM MASHKOORAN WAFARAJANAA BEHIM FA-INNAKA ZAMINTA E-A'ZAAZAHUM BA'DAZ ZILLATE WA TAKSEERAHUM BA'DAL OILLATE WA IZHAARAHUM BA'DAL KHOMOOLE YAA ASDAQAS SAADEQEENA WA YAA ARHAMAR RAAHEMEENA FA-AS-ALOKA YAA ELAAHEE WA SAYYEDEEMOTAZARRE-A'NELAYKABEJOODEKA WAKARAMEKA BASTA AMALEE WA TAJAAWOZA A'NNEE WA QABOOLA QALEELE A'MALEE WA KASEEREHI WAZ-ZEYAADATA FEE AYYAAMEE WA TABLEEGHEE ZAALEKAL MASH-HADA WA AN TAJ-A'LANEE FA-YOJEEBO ELAA TAA-A'TEHIM YUD-A' MIMMAN WA MOWAALAATEHIM WA NASREHIM WA TOREYANEE ZAALEKA OAREEBAN SAREE-A'N FEE A'AFEYATIN INNAKA A'LAA KULLE SHAY-INOADEERUN.

Phir Aasman Ki Taraf Sir Ko Buland Karen Aur Kahe

"A-O'OZO BEKA AN AKOONA MENAL LAZEENA LAA YARJOONA AYYAAMAKA FA-A-I'ZNEE YAA ELAAHEE BE-RAHMATEKA MIN ZAALEKA."

#### **□**DuaRozAshur**□**

Jo Shakhs Roz Aashor Das (10) Martaba Parhay Ga, Haq Taala Har Aafat Aur Shar Sey Mehfooz Rahay Ga..

"ALLAHUMMA ANTA MUTA`ALI ALMAKANI`AZIMU ALJABARUTI SHADIDU ALMIHALI GHANIYYUN`AN ALKHALA'IQI`ARIDU ALKIBRIYA'I QADIRUN'ALA MA TASHA'U QARIBU ALRRAHMATI SADIQU ALWA'DI SABIGHU ALNNI'MATI HASANU ALBALA'I QARIBUN IDHA DU'ITA MUHITUN BIMA KHALAQTA QABILU ALTTAWBATI LIMAN TABA ILAYKA QADIRUN ALA MA ARADTA WA MUDRIKUN MA TALABTA WA SHAKURUN IDHA SHUKIRTA WA DHAKURUN IDHA DHUKIRTA AD UKA MUHTAJAN WA ARGHABU ILAYKA FAQIRAN WA AFZA UILAYKA KHA'IFAN WA ABKIILAYKA MAKRUBAN WA **ASTA INU BIKA** WA ATAWAKKALU ALAYKA KAFIYAN UHKUM BAYNANA WA BAYNA QAWMINA BILHAQQI FA'INNAHUM GHARRUNA WA KHADA UNA WA KHADHALUNA WA GHADARU BINA WA QATALUNA WA NAHNU ITRATU NABIYYIKA WA WALADUHABIBIKA MUHAMMADI ALLADHI ISTAFAYTAHU BILRRISALATI BNI ABDILLAHI WA'TAMANTAHU'ALA WAHYIKA FAJ'AL LANA MIN AMRINA MAKHRAJAN BIRAHMATIKA YA ARHAMA WA **FARAJAN ALRRAHIMINA** 

## Ziyarat Ashura 🗆

Ziyarat Parhta/Padtee Hon Hazrat Imaam Hussain A.S Ki Qurbarbatan Eli-Allah

Bismillah Hirrahman Nirraheem

"ASSALAMU'ALAYKA YA ABA'ABDILLAHI ASSALAMU'ALAYKA YABNA RASULI ALLAHI ASSALAMU'ALAYKA YA KHIYARATA ALLAHI WABNA KHIYARATIHI ASSALAMU'ALAYKA YABNA AMIRIL MU'MININA WABNA SAYYIDIL WASIYYINA ASSALAMU'ALAYKA YABNA FATIMATA SAYYIDATI NISA'IL ALAMINA ASSALAMU ALAYKA YA THARA ALLAHI WABNA THARIHI WALWITRAL MAWTURA ASSALAMU'ALAYKA WA'ALAL ARWAHIL LATI HALLAT BIFINA'IKA'ALAYKUM MINNI JAMI'AN SALAMU ALLAHI ABADAN MA BAQITU WA BAQIYA ALLAYLU WALNNAHARU YA ABA'ABDILLAHI LAQAD'AZUMAT JALLAT WA AZUMATAL **ARRAZIYYATU**  $\mathbf{W}\mathbf{A}$ MUSIBATU BIKA ALAYNA WA ALA JAMI I AHLIL ISLAMI WA JALLAT WA AZUMAT MUSIBATUKA FI ALSSAMAWATI ALA JAMI I AHLI ALSSAMAWATI FALA ANA ALLAHU UMMATAN ASSASAT ASASAL ZULMI WALJAWRI ALAYKUM AHLAL BAYTI WA LA ANA ALLAHU UMMATAN DAFA ATKUM AN MAQAMIKUM WA AZALATKUM AN MARATIBIKUMAL LATI RATTABAKUM ALLAHU FIHA WA LA'ANA UMMATAN QATALATKUM WA LA'ANA ALLAHUL ALLAHU MUMAHHIDINA LAHUM BILTTAMKINI MIN QITALIKUM BARI'TU ILA ALLAHI WA ILAYKUM MINHUM WA MIN ASHYA IHIM WA ATBA IHIM WA AWLIYA'IHIM YA ABA ABDILLAHI INNI SILMUN LIMAN SALAMAKUM WA HARBUN LIMAN HARABAKUM ILA YAWMIL QIYAMATI WA LA'ANA ALLAHU ALA ZIYADIN WA ALA MARWANA WA LA'ANA ALLAHU BANI UMAYYATA QATIBATAN WA LA'ANA ALLAHU IBNA MARJANATA WA LA'ANA ALLAHU" UMARA BNA SA'DIN WA LA'ANA ALLAHU SHIMRAN WA LA'ANA ALLAHU UMMATAN ASRAJAT WA ALJAMAT WA TANAQQABAT LIQITALIKA BI'ABI ANTA WA UMMI LAQAD'AZUMA MUSABI BIKA FA'AS'ALU

ALLAHAL LADHI AKRAMA MAQAMAKA WA AKRAMANI BIKA AN YARZUQANI TALABA THA'RIKA MA'A IMAMIN MANSURIN MIN AHLI BAYTI MUHAMMADIN SALLA ALLAHU ALAYHI WA ALIHI ALLAHUMMA IJ'ALNI'INDAKA WAJIHAN BILHUSAYNI'ALAYHI ASSALAMU FIL DDUNYA WAL-AKHIRATI YA ABA'ABDILLAHI INNI ATAOARRABU ILA ALLAHI WA ILA RASULIHI WA ILA AMIRIL MU'MININA WA ILA FATIMATA WA ILAL HASANI WA ILAYKA BIMUWALATIKA WA BILBARA'ATI (MIMMAN QATALAKA WA NASABA LAKAL HARBA WA BILBARA'ATI MIMMANASSASA ASASAL ZZULMI WALJAWRI ALAYKUM WA ABRA'U ILA ALLAHI WA ILA RASULIHI) MIMMAN ASSASA ASASA DHALIKA WA BANA ALAYHI BUNYANAHU WA JARA FI ZULMIHI WA JAWRIHI ALAYKUM WA ALA ASHYA IKUM BARI TU ILA ALLAHI WA ILAYKUM MINHUM ATAQARRABU ILA ALLAHI THUMMA WA **ILAYKUM** BIMUWALATIKUM WA MUWALATI WALIYYIKUM WA BILBARA'ATI A DA'IKUM WALNNASIBINA LAKUM ALHARBA MIN WA BILBARA'ATIMIN ASHYA'IHIM WA ATBA'IHIMINNI SILMUNLIMAN SALAMAKUM WA HARBUN LIMAN HARABAKUM WA WALIYYUN LIMAN WALAKUM WA'ADUWWUN LIMAN'ADAKUM FA'AS'ALU ALLAHA ALLADHI AKRAMANI BIMA'RIFATIKUM WA MA'RIFATI AWLIYA'IKUM WA RAZAQANI ALBARA'ATA MIN A'DA'IKUM AN YAJ'ALANI MA'AKUM FI ALDDUNYA WAL-AKHIRATI WA AN YUTHABBITA LI'INDAKUM QADAMA SIDQIN FI ALDDUNYA WAL-AKHIRATI WA AS'ALUHU AN YUBALLIGHANIL MAQAMAL MAHMUDA LAKUM'INDA ALLAHI WA AN YARZUQANI TALABA THA'RIMA'A IMAMI HUDAN ZAHIRINNATIQIN BILHAQQI MINKUM WA AS'ALU ALLAHA BIHAQQIKUM WA BILSHSHA'NI ALLADHI LAKUM INDAHUAN YU TIYANI BIMUSABI BIKUMAFDALAMA YU TI MUSABAN BIMUSIBATIHI MUSIBATAN MA A'ZAMAHA WA A'ZAMA RAZIYYATAHA FI AL-ISLAMI WA FI JAMI'I ALSSAMAWATI WAL-ALLAHUMMA IJ'ALNI FI MAQAMI HADHA MIMMAN RAHMATUN MINKA SALAWATUN **TANALUHU** WA WA MAGHFIRATUN ALLAHUMMA IJ AL MAHYAYA MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN WA MAMATI MAMATA MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN ALLAHUMMA INNA HADHA YAWMUN TABARRAKAT BIHI BANU UMAYYATA WABNU AKILATI AL-AKBADI ALLA INU IBNU ALLA INI ALA LISANIKA WA LISANI SALLA ALLAHU ALAYHI WA ALIHI FI KULLI NABIYYIKA MAWTININ WA MAWQIFIN WAQAFA FIHI NABIYYUKA SALLA ALLAHU ALAYHI WA ALIHI ALLAHUMMA IL AN ABA SUFYANA WA MU AWIYATA WA YAZIDA BNA MU AWIYATA ALAYHIM MINKA ALLA NATU ABADA AL-ABIDINA WA HADHA YAWMUN FARIHAT BIHI ALU ZIYADIN WA ALU MARWANA BIQATLIHIM ALHUSAYNA SALAWATU ALLAHI ALAYHI ALLAHUMMA FADA IF ALAYHIM ALLA NA MINKA WAL ADHABA (AL-ALIMA) ALLAHUMMA INNI ATAQARRABU ILAYKA FI HADHA ALYAWMI WA FI MAWQIFI AYYAMI WA HAYATI BILBARA'ATI **MINHUM** HADHA

#### WALLA NATI ALAYHIM WA BILMUWALATI LINABIYYIKA WA ALI NABIYYIKA ALAYHIWA ALAYHIMALSSALAMU

100 Martaba Ya Kam Say Kam 10 Marabba Parhay

ALLAHUMMA L'AN AWWALA ZALIMIN ZALAMA HAQQA MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN WA AKHIRA TABI'IN LAHU'ALA DHALIKA ALLAHUMMA IL'AN AL'ISABATA ALLATI JAHADATAL HUSAYNA WA SHAYA'AT WA BAYA'AT WA TABA'AT 'ALAQATLIHIALLAHUMMAIL'ANHUMJAMI'AN

100 Martaba Ya Kam Say Kam 10 Marabba Parhay

ASSALAMU ALAYKA YA ABA ABDILLAHI WA ALA AL-ARWAHI ALLATI HALLAT BIFINA'IKA ALAYKA MINNI SALAMU ALLAHI ABADAN MA BAQITU WA BAQIYA ALLAYLU WALNNAHARUWALA JA ALAHU AKHIRAL AHDI MINNI LIZIYARATIKUM ASSALAMU ALAL HUSAYNI WA ALA ALIYY IBNIL HUSAYNI WA ALA AWLADI ALHUSAYNI WA ASHABI ALHUSAYNI

100 Martaba Ya Kam Say Kam 10 Marabba Parhay

ALLAHUMMA KHUSSA ANTA AWWALA ZALIMIN BILLA NI MINNI WABDA' BIHI AWWALAN THUMMA IL'AN ALTHTHANIYA WALTHTHALITHA WALRRABI'A ALLAHUMMA IL'AN YAZIDA KHAMISAN WAL'AN' UBAYDALLAHI BNA ZIYADIN WABNA MARJANATA WA 'UMARA BNA SA'DIN WA SHIMRAN WA ALA ABI SUFYANA WA ALA ZIYADIN WA ALA MARWANA ILA YAWMI AL OIYAMATI

Sajday Mein Jaye Aur Parhay

ALLAHUMMA LAKAL HAMDU HAMDAL SHSHAKIRINA LAKA ALA MUSABIHIMAL HAMDU LILLAHI ALA AZIMI RAZIYYATI ALLAHUMMA IRZUQNI SHAFA ATAL HUSAYNI YAWMAL WURUDI WA THABBIT LI QADAMA SIDQIN INDAKA MA AL HUSAYNI WA ASHABIL HUSAYNI ALLADHINA BADHALU MUHAJAHUM DUNA HUSAYNI ALAL SALSALAMO



Al Qama Ka Bayan Hai Imaam Mohammad Baqar A.S Ney Farmaya,

Agar Mumkin Ho Tou Yahi Har Roz Apne Ghar Mein Baith Kar Parhay, Aur Isay Woh Saaray Sawab Milein Gey Jin Ka Pehlay Zikar Hua Hai.

Bismillah Hirrahman Nirraheem

"YA ALLAHU YA ALLAHU YA MUJIBA DA WATI AL MUDTARRINA YA KASHIFA KURABI ALMAKRUBINA YA GHIYATHA ALMUSTAGHITHINA YA SARIKHA ALMUSTASRIKHINA WA YA MAN AQRABU ILAYYA MIN HABLI ALWARIDI WA YA MAN YAHULU BAYNA ALMAR'I WA QALBIHI WA YA MAN HUWA BIL MANZARI AL-A LA WA BIL'UFUQI ALMUBINI WA YA MAN HUWA AL RRAHMANU AL RRAHIMU ALA AL ARSHI ISTAWA WA YA MAN YA'LAMU KHA'INATA AL-A'YUNI WA MA TUKHFI ALSSUDURU WA MAN LA YAKHFA ALAYHI KHAFIYATUN YA MAN TASHTABIHU ALAYHI **AL-ASWATU** WA YA MAN LA TUGHALLITUHU ALHAJATU WA YA MAN LA YUBRIMU HU ILHAHU ALMULIHHINA YA MUDRIKA KULLI FAWTIN WA YA JAMI'A KULLI SHAMLIN WA YA BARI'A ALNNUFUSI BA'DA ALMAWTI YA MAN HUWA KULLA YAWMIN FI SHA'NIN YA QADIYA ALHAJATI YA MUNAFFISA ALKURUBATI YA MU'TIYA ALSSU'ULATI YA WALIYYA ALRRAGHABATI YA KAFIYA ALMUHIMMATI YA MAN YAKFI MIN KULLI SHAY'IN WA LA YAKFI MINHU SHAY'UN FI ALSSAMAWATI **AS'ALUKA BIHAQQI MUHAMMADIN** WAL-ARDI **KHATAMI** ALNNABIYYINA WA 'ALIYYIN AMIRI ALMU'MININA WA BIHAQQI **FATIMATA** BINTI **NABIYYIKA** WA **BIHAOOI ALHASANI** WALHUSAYNI FA'INNI BIHIM ATAWAJJAHU ILAYKA FI MAQAMI HADHA WA BIHIM ATAWASSALU WA BIHIM ATASHAFFA U ILAYKA WA BIHAOOIHIM AS'ALUKA WA UOSIMU WA A ZIMU ALAYKA WA BILSHSHA'NI ALLADHI LAHUM 'INDAKA WA BILQADRI ALLADHI LAHUM INDAKA WA BILLADHI FADDALTAHUM ALA AL ALAMINA JA ALTAHU INDAHUM **BISMIKA ALLADHI** WA WA BIHI KHASASTAHUM DUNA AL ALAMINA WA BIHI ABANTAHUM WA ABANTA FADLAHUM MIN FADLI AL'ALAMINA HATTA FAQA FADLA AL'ALAMINA JAMI'AN AS'ALUKA **FADLUHUM** TUSALLIYA ALA MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN WA AN TAKSHIFA 'ANNI GHAMMI WA HAMMI WA KARBI WA TAKFIYANI ALMUHIMMA MIN UMURI WA TAQDIYA ANNI DAYNI WA TUJIRANI MIN ALFAQRI WA TUJIRANI MIN ALFAQATI WA TUGHNIYANI AN ALMAS'ALATI ILA ALMAKHLUQINA WA TAKFIYANI HAMMA MAN HAMMAHU WA'USRA MAN AKHAFU'USRAHU AKHAFU WA HUZUNATA MAN AKHAFU HUZUNATAHU WA SHARRA MAN AKHAFU SHARRAHU WA MAKRA MAN AKHAFU MAKRAHU WA BAGHYA MAN AKHAFU BAGHYAHU WA JAWRA MAN AKHAFU

JAWRAHU WA SULTANA MAN AKHAFU SULTANAHU WA KAYDA MAN AKHAFU KAYDAHU WA MAQDURATA MAN AKHAFU MAQDURATAHU ALAYYA WA TARUDDA ANNI KAYDA ALKAYADATI WA MAKRA ALMAKARATI ALLAHUMMA MAN ARADANI FA'ARID-HU WA MAN KADANI FAKID-HU WASRIF'ANNI KAYDAHU WA MAKRAHU WA BA'SAHU WA AMANIYYAHU WAMNA HU ANNI KAYFA SHI'TA WA ANNA SHI'TA ALLAHUMMA ASHGHALHU ANNI BIFAQRIN LA TAJBURUHU WA BIBALA'IN LA TASTURUHU WA BIFAQATIN LA TASUDDUHA WA BISUQMIN LA TU AFIHI WA DHULLIN LA TU IZZUHU WA BIMASKANATIN LA TAJBURUHA ALLAHUMMA IDRIB BILDHDHULLI NASBA AYNAYHI WA ADKHIL'ALAYHI ALFAQRA FI MANZILIHI WAL'ILLATA BADANIHI HATTA TASHGHALAHU ANNI WALSSUOMA RH BISHUGHLIN SHAGHILIN LA FARAGHA LAHU WA ANSIHI DHIKRI KAMA ANSAYTAHU DHIKRAKA WA KHUDH ANNI BISAM IHI WA BASARIHI WA LISANIHI WA YADIHI WA RIJLIHI WA QALBIHI WA JAMI'I JAWARIHIHI WA ADKHIL'ALAYHI FI JAMI'I DHALIKA ALSSUQMA WA LA TASHFIHI HATTA TAJ'ALA DHALIKA LAHU SHUGHLAN SHAGHILAN BIHI'ANNI WA'AN DHIKRI WAKFINI YA KAFIMALA YAKFISIWAKA FA'INNAKA ALKAFILAKAFIYA SIWAKA WA MUFARRIJUN LA MUFARRIJA SIWAKA WA MUGHITHUN LA MUGHITHA SIWAKA WA JARUN LA JARA SIWAKA KHABA MAN SIWAKA WA MUGHITHUHU **KANA JARUHU** SIWAKA WA MAFZA'UHU ILA SIWAKA WA MAHRABUHU ILA SIWAKA WA

MALJA'UHU ILA GHAYRIKA WA MANJAHU MIN MAKHLUQIN GHAYRIKA FA'ANTA THIQATI WA RAJA'I WA MAFZA'I WA MAHRABI WA MALJA'I WA MANJAYA FABIKA ASTAFTIHU WA BIKA ASTANJIHU WA BIMUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN ATAWAJJAHU ILAYKA WA ATAWASSALU WA ATASHAFFA'U FA'AS'ALUKA YA ALLAHU YA ALLAHU FALAKA ALHAMDU WA LAKA ALSHSHUKRU WA ILAYKA ALMUSHTAKA WA ANTA ALMUSTA ANU FA'AS'ALUKA YA ALLAHU YA ALLAHU YA ALLAHU BIHAQQI MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN AN TUSALLIYA ALA MUHAMMADIN WA ALI MUHAMMADIN WA AN TAKSHIFA ANNI GHAMMI WA HAMMI WA KARBI FI MAQAMI HADHA KAMA KASHAFTA AN NABIYYIKA HAMMAHU WA GHAMMAHU WA KARBAHU WA KAFAYTAHU HAWLA ADUWWIHI FAKSHIF'ANNI KAMA KASHAFTA'ANHU WA FARRIJ'ANNI KAMA FARRAJTA ANHU WAKFINI KAMA KAFAYTAHU WASRIF ANNI HAWLA MA AKHAFU HAWLAHU WA MA'UNATA MA AKHAFU MA'UNATAHU WA HAMMA MA AKHAFU HAMMAHU BILA MA'UNATIN ALA NAFSI MIN DHALIKA WASRIFNI BIQADA'I HAWA'IJI WA KIFAYATI MA AHAMMANI HAMMAHU MIN AMRI AKHIRATI WA DUNYAYA YA AMIRA ALMU'MININA WA YA ABA ABDILLAHI ALAYKUMA MINNI SALAMU ALLAHI ABADAN MA BAQITU WA BAQIYA ALLAYLU WALNNAHARU WA LA JA'ALAHU ALLAHU AKHIRA AL'AHDI MIN ZIYARATIKUMA WA LA FARRAQA ALLAHU BAYNI WA BAYNAKUMA ALLAHUMMA AHYINI HAYATA

MUHAMMADIN WA DHURRIYYATIHI WA AMITNI MAMATAHUM WA TAWAFFANI ALA MILLATIHIM WAHSHURNI FI ZUMRATIHIM WA LA TUFARRIQ BAYNI WA BAYNAHUM TARFATA AYNIN ABADAN FI ALDDUNYA WAL-AKHIRATI YA AMIRA ALMU'MININA WA YA ABA ABDILLAHI ATAYTUKUMA ZA'IRAN WA MUTAWASSILAN ILA ALLAHI RABBI WA RABBIKUMA WA MUTAWAJJIHAN ILAYHI BIKUMA WA MUSTASHFI AN BIKUMA ILA ALLAHITA ALA FIHAJATI FA'INNA LAKUMA INDA HADHIHI FASHFA A LI ALLAHI ALMAQAMA ALMAHMUDA WALJAHA ALWAJIHA WALMANZILA INNI ANQALIBU ANKUMA ALRRAFI A WALWASILATA MUNTAZIRAN LITANAJJUZI ALHAJATI WA **OADA'IHA** NAJAHIHA MIN ALLAHI BISHAFA ATIKUMA LI ILA ALLAHI FI AKHIBU WA LA YAKUNU **FALA MUNOALABI DHALIKA** MUNQALABAN KHA'IBAN KHASIRAN BAL YAKUNU MUNQALABI MUNQALABAN RAJIHAN MUFLIHAN MUNJIHAN MUSTAJABAN BIQADA'I JAMI'I HAWA'IJI WA TASHAFFA'A LI ILA ALLAHI INQALABTU ALA MA SHA'A ALLAHU WA LA HAWLA WA LA QUWWATA ÎLLA BILLAHI MUFAWWIDAN AMRI ILA ALLAHI MULJI'AN ZAHRI ILA ALLAHI MUTAWAKKLAN ALA ALLAHI WA AQULU HASBIYA ALLAHU WA KAFA SAMI'A ALLAHU LIMAN DA'A LAYSA LI WARA'A ALLAHI WA WARA'AKUM YA SADATI MUNTAHA MA SHA'A RABBI KANA WA MA LAM YASHA' LAM YAKUN WA LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHI ASTAWDI UKUMA ALLAHA WA LA JA'ALAHU ALLAHU AKHIRA AL'AHDI MINNI

ILAYKUMA INSARAFTU YA SAYYIDI YA AMIRA ALMU'MININA WA MAWLAYA WA ANTA YA ABA'ABDILLAHI YA SAYYIDI WA SALAMI ALAYKUMA MUTTASILUN MA ITTASALA ALLAYLU WALNNAHARU WASILUN DHALIKA ILAYKUMA **GHAYRU** MAHJUBIN'ANKUMA SALAMI IN SHA'A ALLAHU WA AS'ALUHU BIHAOOIKUMA AN YASHA'A DHALIKA WA YAF'ALA FA'INNAHU HAMIDUN MAJIDUN INQALABTU YA SAYYIDAYYA ANKUMA TA'IBAN HAMIDAN LILLAHI SHAKIRAN RAJIYAN LIL-IJABATI GHAYRA AYISIN WA LA QANITIN A'IBAN A'IDAN RAJI AN ILA ZIYARATIKUMA GHAYRA RAGHIBIN ANKUMA WA LAA AN ZIYARATIKUMA BAL RAJI UN A'IDUN IN SHA'A ALLAHU WA LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHI YA SADATI RAGHIBTU ILAYKUMA WA ILA ZIYARATIKUMA BA'DA AN ZAHIDA FIKUMA WA ZIYARATIKUMA AHLU ALDDUNYA FALA KHAYYABANIYA ALLAHU MIMMA RAJAWTU WA MA AMMALTU FI ZIYARATIKUMA **INNAHUQARIBUNMUJIBUN** 

# Ziyarat Warisa Roz-E-Ashur

Ziyarat Parhta/Padtee Hon Hazrat Imaam Hussain A.S Ki Qurbatan Eli-Allah

Bismillah Hirrahman Nirraheem

"ASSALAMU'ALAYKA YA WARISA ADAMA SAFWATI ALLAHI,
ALSSALAMU'ALAYKA YA WARISA NUHI'N NABIYYI ALLAHI,
ASSALAMU'ALAYKA YA WARISA IBRAHIMA KHALILI ALLAHI,
ASSALAMU'ALAYKA YA WARISA MUSA KALIMI ALLAHI,
ASSALAMU'ALAYKA YA WARISA'ISA RUHI ALLAHI,

ASSALAMU ALAYKA YA WARISA MUHAMMADIN HABIBI ALLAHI. ASSALAMU'ALAYKA YA WARISA AMIRIL-MU'MININA WALI ALLAHI, ASSALAMU'ALAYKA YABNA MUHAMMADINL-MUSTAFA, ASSALAMU'ALAYKA YABNA'ALIYYIN ALMURTAZA, ASSALAMU'ALAYKA YABNA FATIMATA-TUZ ALZZAHRA'I ASSALAMU ALAYKA YABNA KHADIJATAL-KUBRA, ASSALAMU'ALAYKA YA SARAL'ALLAHI WABNA SARIHI, WAL-WITRAL MAWTURAE, ASHHADU ANNAKA QAD AQAMTA'S SALATA, ATAYTAZ ZAKTA, WA AMARTA BIL-MA RUFI, WA NAHAYTA ANAL MUNKAR, WA ATA TA ALLAHA WA RASULAHU ATAKAL YAOINU, FA-LA AN ALLAHU **UMMATAN** HATTA QATALATKA, WA LA AN ALLAHU UMMATAN ZALAMATKA, WA LA AN ALLAHU UMMATAN SAMI AT BI-ZALIKA FARAZIYAT BIHI, YA MAWLAYA YA ABA ABDILLAHI, ASHHADU ANNAKA KUNTA FIL-ASLABI-SH SHAMIKHATI, WAL-AHRAMIL NURAN MUTAHHARATI, LAM TUNAJJISKAL JAHILIYYATU BI'ANJASIHA, WA LAM TULBIS-KA MIN MUDLAHIMMATI SIYABIHA, WA ASH-HADU ANNAKA MIN DA'A'IMID-DINI, WA ARKANIL MU'MININA, WA ASHHADU ANNAKA L-IMAMUL BARRUT-TAQIYYURR ZIYYUZ ZAKIYYUL, HADIUL MAHDIYYU, WA ASHHADU ANNAL-A'IMMAT WULDIKA KALIMATU-TTAQWA, WA A'LAMUL HUDA, MIV WAL'URWATUL WUSQA, WALHUJJATU'ALA AHLID-DUNYA, WA USHHIDU ALLAHA WA MALA'IKATAHU, WA ANBIYA'AHU WA RUSULAHU, ANNI BIKUM MU'MINUN WA BI'IYABIKUM, MUQINUN

BISHARA'I I DINI WA KHAWATIMI AA-MALI, WA **QALBI** LIQALBIKUM SILMUN, WA AMRI LI'AMRIKUM MUTTBI'UN, SALAWATU ALLAHI'ALAYKUM WA'ALA ARWAHIKUM, WA'ALA AJSADIKUM WAALA AJSAMIKUM, WAALA SHAHIDIKUM WAALA GHA'IBKUM,WA'ALAZAHIRIKUMWA'ALABATINIKUM,"

> Hawala: Roman Translation Mafati-ul-Jinan & Tohfata-Al-Awam \_शिबं आश्रर L

इमाम जाफ़र सादिक़ (अ०स०)से नक़ल है। शबे आशूर की रात बेहतरीन काम इमाम हुसैन (अ०स०) की ज़ियारत पढ़े ऐसा करने वाला, जैसे वह इमाम हुसैन (अ०स०) के साथ शहीद हुआ हो।

अगर रात भर जागे, रोता रहे और इबादत करता रहे, तो यह ऐसा ही है कि जैसे सभी मलाएका ने इबादत की हो और इसका सवाब सत्तर साल के नेक कामों के बराबर होगा, जो उसके खाते में लिखा जायेगा। क्योंकि इस रात कर्बला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन (अ०स०) दुश्मनों और काफिरों के बीच घिरे हुए रात भर जागते रहे और इंबादतं करते रहें और अपने शहीद होने का इरादा करते रहे।

#### नमाज् शबं आश्रर

#### चार रकअत नमाज 2x2

- (1) सूरह अल्हम्द 10 बार आयतल कुर्सी (2) सूरह अल्हम्द के बाद 10 बार कुल हो वल्लाहो अहद
- (3) सूरह अल्हम्द के बाद 10 बार कुल आऊजो बेरब्बिल फलक
- (4) सूरह अल्हम्द के बाद 10 बार कुल आऊजो बेरब्बिन नास सलाम के बाद सौ बार कुल हो वल्लाह पढ़े।

खुदॉ उसके पचास साल पहले और पचास साल बाद के गुनाहों को माफ़ कर देगा। और उसे जन्नत में हजारों महल अता करेगा,

#### रोज़ आशूर के आमाल, ज़ियारतL

रोज़-ए-आशूर याद रहे कि यह रोज़ रोने और गृम का दिन है। यह सब से ज़्यादा खराब (नहसं,बद) दिन है। जब सुबह–ए–आशूर (आशूरे की सुबह) हो, तो दिन भर बिना खाने और पानी के रहे (यानी फ़ाके से रहे, न कुछ खाये न कुछ पिये) और दिन खत्म होने पर फ़ाक़ा शिकनी करे क्योंकि उसी वक्त लड़ाई खत्म हुई थी। अपने घर वालों को हुक्म दे कि उसी तरह से रोये—पीटे, मुसीबत पैदा करे, जिस तरह से अपने किसी करीबी अजी़ज के लिए रोते पीटते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा लिखा है कि इस तरह रोये जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए रोती है।

#### 

- अपनी कमीज़ के बटन खोल दे।
- ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ<
- (3) आसतीन को कोहनी तक उलट दे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुसीबत में पड़ा हुआ आदमी करता है।
- बुशअ (अर्थात नम्रता और विनय) के साथ रोता हुआ।

#### 

(1) पहले इमाम हुसैन (अ०स०) की कब्र-ए-मुबारक (रौज़ा अक्दस) की तरफ मुँह करे और कर्बला की जंग और इमाम हुसैन (अ०स०) की शहादत को याद करे।

# रोज्-ए-आशूर के आमाल

इमाम ज़ाफर सादिक (अ०स०) ने फूर्माया कि आशूरे के दिन ज़ोहर से पहले चार रकअत नमाज खुलूसे दिल से दो सलाम से पढ़े। 2X2

- (1) पहली रकअत में अल्हम्द के बाद सूरह-ए-कुल या अय्योहल काफेरून
- (2) दूसरी रकअत में अलहम्द के बाद सूरह—ए—कुल होवल्लाह
- तीसरी रकअत में अल्हम्द के बाद सूरह—ए—अहज़ाब
- चौथी रकअत में अल्हम्द के बाद सूरह—ए—इज़ा ज़ाआकल मोनाफ़ेकून पढ़े।
   नोट:— अगर यह सूरे याद न हों, तो चारों रकअत में जो सूरह याद हो पढ़े।

1000 बार क़ातिलों पर लानत करे कि हर लानत करने में हजार नेकीयाँ लिखी जायेंगी।

बेहतर है यह कहे "अल्ला हुम्मालअन कृतालातल हुसैने व असहाबेह"

उसके बाद जिस जगह खड़े हो वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़े और कहेः ''इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहे राजेऊन रेजन बेक्ज़ाऐही व तस्लीमन ले अमरेह''

# इसी तरह सात बार करे, तो बेहतर है और रोता रहे। फिर अपनी जगह पर

"अल्लाहुम्मा अज़ज़ेबिल फजारातल लज़ीना शाक्कू रसूलाका व हाराबू औलियाएका अबादू ग़ैराका वस्तहल्लू महारेमाका वल अनिल क़ादाता वल अतबाआ वमन काना मिनहुम फ़ाखब्बा व औज़ाआ मआहुम औरज़ेया बे फेअलेहिम लअनन कसीरा अल्लाहुम्मा व अञ्जिल फराजा आले मुहम्मदिंव वजअल सलावातेका अलैहे व अलैहिम वस्तनिकृज़हुम मिन ऐदिल मोनाफेक़ीनल मोज़ल्लीन वल कफारातिल जाहेदीन वफतह लहुम फतहन यसीरा व अतेह तहुम रौहन व फराजन क़रीबा वजअल्लहुम मिल लदुनका अला अदुव्वेका व अदुव्वेहिम सुल्तानन नसीरा "

#### फिर आसमान की तरफ दुऑं के लिए हाथ उठाये और आल-ए-मुहम्मद (अ०स०) के दुश्मनों के लिए नफ़रत करे और कहे।

''अल्लाहुम्मा इन्ना कसीरम मेनल उम्मते नसाबातिल मुस्तहफाजीना मेनल आइम्मते व कफारत बिल्कलेमः व अकाफत अल्ल कादातिज् जलामा व हजारातिल किताबा वस्सुन्नः व अदालत अनिल हबलैनिल लज़ैने अमरता बेताआतेहेमा वत्तमस्सोके बेहेमा फअमातातिल हक्क़ा व हादत अनिल क्रस्दे वमालअतिल अहज़ाबा व हर्राफातिल किताबा व कफारत बिल हक्क़े लम्मा जाआहा व तमस्सकत बिल बातिले लम्माअ तराज़ाहा व ज़य्याअत हक्काका व अज़ल्लत खल्काका व कृतालत औलादा नबीय्येका व खेयाराता अबादेका व हमालाता अलमेका व वरासाता हिकमातेका व वहयेका अल्लाहुम्मा फज़लज़िल अक़दामा अअदाऐका व अअदाऐ रसूलेका व अहलेबैते रसूलेका अल्लाहुम्मा व अखरिब दियाराहुम वफलुलसिलाहाहुम व खालिफ बैना कलेमातेहिम व वर्फत अअज़ादेहिम व अहिन कैदाहुम विज़्रिबहुम बेसैफेकल कृातेओ वर्मेहिम बेहजारे कद दामेगे व तुम्माहुम बिल्बलाऐ तम्मा व कुम्माहुम बिल अज़ाबे कृम्मा व अज़्जिबहुम अज़ाबन नुकरा व खुज़हुम बिस्सेनीना वल मसोलातिल लती अहलकता बेहा अअदाआका इन्नका जू निक्मातिम मेनल मुजरेमीन अल्लाहुम्मा इन्ना सुन्नताका जाऐआतुन व अहकामाका मोअत्तलातुव व अतरतन नबीय्येका फिल अर्जे हाऐमा अल्लाहुम्मा फाआओनिल हक्का व अहलहू वक्मिअल बातेला व अहलहू व मुन्ना अलैना बिननजाते वहदेना इलर्ल्झमान व अज्जिल फराजाना वन जिमहो बेफ्रारेजे औलियाऐका वजअलहुम ल्ना वुदद्व वजअलना ल्हुम वफदा अल्लाहुम्मा व अहलिक मन जआला यौमा कृत्लिबने नबीय्येका व खेयारातेका अदिव वस्तहल्ला बेही फराहन व मराहा व सुन आखेराहुम कमा अख्जता अव्वलाहुम वजाअिफ अल्लाहुम्मल अजाबा वत्तनकीला अला जालेमी अहले बैते नबीय्येका व अहलिक अशयाओं हुम व क़ादाताहुम व अबरोहोमाताहुम व जमाअताहुम अल्लाहुम्मा वजाअिफ सलावातेका व रहमाताका व बराकातेका अला अितरते नबीय्येकल अितरातिज्जाऐअतिल खाऐफातिल मुसताजल्लाते बकीम्यतिन मेनश शजारातिल तय्येबातिज्जािकयातिल मुबाराका व अअले अल्लाहुम्मा कलेमाताहुम व अफलिज हुज्जताहुम वकशेफिल बलांआ वल लवाआ व हनादेसल अबातील वलअमा अनहुम व

सम्बल कुलूबा शीआतेहिम व हिज्बेका अला ताआतेका व वेलायातेहिम व नुसरतेहिम व मोवालातेहिंम व अअअिनहुम वमनहहोमुस्सबरा अलल अज़ाफीका वजअँल लहुम अम्यामम मशहूदा व औकातन महमूदातम मसऊदा तूशेको फीहा फराजाहुम व तूजेबो फीहा तमकीनांहुम व नस्सराहुम कमा ज़िमनता लें औलियाऐका फी किताबेंकल मुनजाले फाइन्नका कुलता व कौलोकल हक्को वआदल्लाहुल्लजीना आमनू मिनकुम व अमेलुस्सालेहाते लेयस्तख़लेफन्नाहुम फिल अर्ज़े कामस्तख़लेफल लज़ीना मिन कृब्लेहिम वला योमक्केनन्ना लहुम दीनाहोमुल लिज़र्तज़ालहुम व ले यो बददेलन्नाहुम मिन बआदे खौफेहिम अमनन यअबोदूनानी ला युशरेकूना बी शैआ अल्लाहुम्मा फिक्शफ गुम्मताहुम या मनला यमलेको केशफ़जुरें इल्ला होवा या वाहिदो या अहादो या हय्यो या क्य्यूमो व अना या इलाही अब्दोकल खाऐफो मिनका वर्राजेओ इलैकस साऐलो लकल मुक्बेलो अलैकल लाजेओ इला फनाऐकल आलेमो बेअन्नाहू ला मलजाआ मिनका इल्ला इलैक अल्लाहुम्मा फताकृब्बल दोआई वस्मअ या इलाही अलानेयाती व नजवाया वजअलनी मिममन रजीता आमालाहू व किबलता नोसोकाहू व नज्जैताहू बेरहमतेका इन्नका अनतल अज़ीजुल करीम अल्लाहुम्मा व सल्ले अव्वलन व आखेरन अला मुहम्मदंव व आले मोहम्मदं व बारिक अला मोहम्मदिंव व आले मोहम्मदं वरहम मोहम्मदंव व आला मोहम्मदं वे अकमले व अफज़ले मा सल्लैता व बारकता व तरहहमता अला अनबेयाऐका व रोसोलेका व मलाऐकातेका व हमालाते अरशेका बेला इलाहा इल्ला अन्ता अल्लाहुम्मा ला तोफर्रिक बेनी व बैना मुहम्मदिंव व आले मुहम्मद सलावातोका अलैहे व अलैहिम वजअलनी या मौलाया मिन शीआते मुहम्मदिव व अलीयिवं व फातिमता वल हसाने वल हुसैने व जुरीयतेहेमुत ताहेरतिल मुन्तजाबाते वहबले यत्तमस्सोका बेहब्लेहिम वर्रेजा बेसबीलेहिम वल अख़ज़ा बेतरीकातेहिम इन्नका जवादुन करीम"

फिर सज्दे में जाये और अपना रूक्सार ख़ाक (गाल मिटटी) पर रखे और कहे
"या मय्यहकोमों मा यशाअ व यफअलो मा योरीद अनता हकम्ता फलाकल हम्दो
महमूदन मशकूरा फा अज्जिल या मौलाया फराजाहुम व फराजाना बेहिम फाइन्नका
जामिन्ता एअजाजाहुम बअदिज्जिल्लते व तक्सीराहुम बअदिल्कला व इज़्हाराहुम
बअदल खाुमूल या अस्दाकस्सादेकीन व या अरहामरिहमीन फाअस्अलोका या इलाही
व सय्येदी मोताजर्रेअन इलैका बेजूदिका व करामेका बस्ता अमाली वत्तजावोजा अन्नी
व कुबूला कृलीले अमाली व क्सीरेही विज्जियादाता फी अयामी व तबलीगी जालेकल
मशहादा व अन तजअलानी मिम्मन युदआ फायोजीबो इला ताअतेहिम व मवालातेहिम
व नसरेहिम व तोरेयनी जालेका करीबन सरीअन फी आफेयातिन इन्नाका अला कुल्ले
शैइन कृदीर "

#### फिर आसमान की तरफ सर को ऊँचा करके कहे:-

''अऊज़ो बेका मिन अन अकूना मेनल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामाका फआअिदनी या इलाही बेरहमतेका मिन ज़ालिक'' नमाज आशूर जो व्यक्ति पढ़े और खुलूस, यकीन के साथ यह अमल अदा करे, तो खुदाँ उसकी दस चीजों से हिफ़ाजत करता है, जिनमें उसके गर्क होने (नदी में डूब जाने), जल जाने, इमारत के नीचे दबने, मौत के वक़्त दुश्मन के हावी होने से बचाये रखे, दीवानगी, कोढ़ आदि से भी महफूज रखेगा उसके और उसकी चार पुश्तों के बच्चों को और उस पर शैतान या शैतान के साथियों को हावी नहीं होने देगा। उसकी चार पुश्तों की औलादो तक।

#### □रोज़-ए-आशूर की दुऑ

10 बार पढ़े, तो खुदॉ उसको हर आफ़्त और परेशानी से बचाये रखेगा 'अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलोका बेहक्किल हुसैने व जददेही व अबीहे व उम्मेही व अखीहे व फर्रिज अन्नी मा अनाफीहे वे रहमतेका या अरहामरहिमीन''

#### □िजयारत आशरा

"अस्सलामो अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामो अलैका यब्ना रसूलिल्लाह अस्सलामो अलैका यब्ना अमीरिल मोमेनीना वब्ना सय्येदिल वसीय्यीन अस्सलामो अलैका यब्ना फातेमातज्ज़हराए सय्येदते निसाइल आलामीन अस्सलामो अलैका या ख़ेयारतल्लाहे वब्ना ख़ेयारातेह अस्सलामो अलैका या सारल्लाहे वब्ना सारेही विल्वित्रल मोतूर अस्सलामो अलैका या अलल्अरवाहिल्लती हल्लत बेफेनाऐका व अनाख़त बेरहलेका अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहे अबादन मा बकीतो व बकेयल्लैलो वन्नहार या अबा अब्दिल्लाहे सलावातुल्लाहे व सलामोहू अलैका लक्द अज़ोमतिर्रज़ीय्यह व जल्लतिल्मुसीबतो बेका अलैना जमीओ अहलिल इस्लाम व ज़ल्लत व अज़ोमत मुसीबतोका फिस्समावात् अला जमीओ अहलिस्समावात फलाआनल्लाहो उम्मतन अस्ससत असासज्जुल्मे वल जौरे अलैकुम अहलल्बैत व लाआनल्लाहो उम्मतन दफाअतकुम अन मकामेकुम व अजालतकुम अन मरातेबेकोमुल्लती रत्तबाकोमुल्लाहो फीहा व लाआनल्लाहो उम्मतन कृतालत्कुम व लाआनल्लाहुल मोमह'हेदीना लहुम बित्तमकीने मिन क़ेतालेकुम व बेरेएतो इलल्लाह व इलैकुम मिनहुम व मिन अशयाओहिम व अतबाओहिम व ओलयाएहिम या अबा अब्दिल्लाह सलावातुल्लाहे व सलामोहू अलैका इन्नी सिल्मुन लेमन सालामाकुम व हरबुन लेमन हाराबाकुम इला यौमिल कियामह व लाआनल्लाहो अला ज़ियादिन व अला मरवान व लाओनल्लाहो बनी उमय्यता कातेबह व लाआनल्लाहुब्ना मरजानह व लाआनल्लाहो ओमारब्ना साअद व लाआनल्लाहो शिमरन व लाआनल्लाहो उम्मतन असराजत व अल जमत व तानक्काबत व ताहय्याअत लेकेतालेका बे अबी अनता व उम्मी सलावातुल्लाहे व सलामोहू अलैक लक्द अज़ोमा मोसाबी बेका फाअस्अलुल्लाहल्लज़ी अक्रामा मोकामांका व अक्रामानी बेका अय्यरज़ोकानी तलाबा सारेका मआ इमामिम मनसूरिम मिन अहले बैते मोहम्मदिन सल्लल्लाहो अलैहे व

आलेह अल्लाहुम्मज अलनी अिनदका वजीहन बिल हुसैने फिद दुनिया वल आख़ेरह या अबा अब्दिल्लाहे सलावातुल्लाहे व सलामोहू अलैक इन्नी अताक्रिबो इलल्लाहे व इला रसूलेह व इला अमीरिल्मोमेनीन व इला फातेमता व इलल हसन व इलैका बे मोवालातेका व बिल बराअते मिम्मन कृातालाका व नसाबा लकल हर्बा व बिल बराअते मिम्मन अस्ससा असासज़ जुल्मे वल जौरे अलैकुम व अबराओ इलल्लाह व इला रसूलेही सल्लल्लाहो अलैहे व आलेही व सल्लम मिम्मन अस्ससा असासा जालेका वब्ना अलैहे बुनयानाहू व ज़रा फ़ी जुल्मेही व जौरेही अलैकुम व अला अशयाओकुम बरेअतो इलल्लाह व इलैकुम मिनहुम व अता क्रीबो इलल्लाह सुम्मा इलैकुम बेमोवालातेकुम व मोवालाते वलीय्येकुम व बिल बराअते मिन अअदाऐकुम वन नासेबीना लकोमुल हर्ब व बिल बराअते मिन अशयाऐहिम व अतबाओहिम व औलेयाऐहिम या अबा अब्दिल्लाहे इन्नी सिल्मुन लेमन सालामाकुम व हर्बुन लेमन व वलीय्युन लेमन वलाकुम व अदुव्वन लेमन आदाकुम हाराबाकुम फाअस्अलुल्लाहल्लज़ी अकरामानी बेम'अरेफातेकुम व मअरेफाते औलेयाऐकुम व रज़ाका बिल्बराअते मिन अअदाऐकुम अन यजअलानी मआकुम फिद दुनिया वल आख़ेरह व अन योसब्बेता ली अिनदाकुम क़दामा सिदिक़न फ़िद दुनिया वल आख़ेरह व असअलोहू अन योबल्लेगनिल मकामल्महमूदल्लजी लकुम अनदल्लाहे व अय्यरजोक्नी तलाबा सारी मआइमामिन महदिय्यिन जाहेरिन नातेकिन बिल हक्कें मिनकुम व अस्सलामुल्लाहे बेहक्केंकुम व बिशशाल्निलज़ी लकुम अनदाहू अन योअतेयानी बेमोसाबी बेकुम अफ़्ज़ला मा योअती मोसाबन बेमोसीबातिन या लहा मोसीबह मा अअज़ामाहाँ व अअज़ामा रिज़य्याताहा फिल इस्लामे व फी जमीओ अहलिस्समावाते वल अर्ज् अल्लाहुम्मजअल्लनी फी मकामी हाजा मिम्मन तनालोहू मिनका सलावातुंव व रहमातुवं व मगफेरह अल्लाहुम्मजअल महयाया महया मुहम्मदिव व आले मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिव व आले मुहम्मदिन सलावातोका व सलामोका अलैहिम अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा यौमुन तबर्राकत् बेही बनू उमय्यह व्बनो आकेलातिल अकबादिल लईनुब्नुल लअीन अला लेसानेका व लेसाने नबीय्येका सल्लल्लाहो अलैहे व आलेह फी कुल्ले मोअतेनिव व मौके़फिव वका़फा फीहे नबीय्योका सलावातोका अलैहे आलेह अल्लाहुम्मत्अन अबा सुप़याना मोआवेयातब्ना अबी सुफ़्याना व यज़ीदब्ना मोआवियह व अला मरवाना अलैहिम मिन्कल लअनतो अबादल आबेदीन व हाज़ा यौमुन फरेहत बेही आलो ज़ियादिन व आलो मरवाना अलैहेमुल लअनातो बेक्तलेहेमुल हुसैना सलावातुल्लाहे अलैह अल्लाहुम्मा फज़ाअफ अलैहेमुल लअना मिनका वल अज़ाबल अलीम अल्लाहुम्मा इन्नी अताक्री इलैका फी हाज़ल यौमे व फी मौकेफ़ी हाज़ा व अय्ययामे हयाती बिल्बराआते मिन्हुम वल्लअनते अलैहिम व बिल मवालाते लेनबीय्येका व आले नबीय्येका अलैहेमुस्सलाम"

#### १०० बार या कम से कम १० बार पढ़े

"अल्लाहुम्मल्अन अव्वला ज़ालेमिन ज़लामा हक्क़ा मुहम्मदिवं व आले मुहम्मदिंव व आख़ेरा ताबअिन लहू अला ज़ालेका अल्लाहुम्मल अनिल असाबातल्लती जाहदातिल हुसैना सलावातोका अलैहे व शायाअत व बायाअत व तबाअत अला कृत्लेही अल्लाहुम्मल अनहुम जमीअ"

#### १०० बार या कम से कम १० बार पढ़े

"अस्सलामो अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अर्वाहिल्लती हल्लत बेफ़ेनाऐका व अनाख़त बेरहलेका अलैका मिन्नी सलामुल्लाहे अबादन मा बक़ीतो व बकेयल लैलो वन नहारो व ला जआलाहुल्लाहो आख़ेरल अहदे मिन्नी लेज़ियारतेका अस्सलामो अलल हुसैन व अला अली यिब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन।"

#### १०० बार या कम से कम १० बार पढ़े

"अल्लाहुम्मा खुरसा अनता अब्बला ज़ालेमिन बिल्लअने मिन्नी वब्दा बेही अव्वालन सुम्मस सानेया सुम्मस सालेसा सुम्मर्राबेआ अल्लाहुम्मलअन यज़ीदना मोआवियः खामेसन वलअन ओबैदल्लाहिबना ज़ियादिवं वब्ना मरजाना व ओमरब्ना सअदिन व शिमरव व आला अबी सुफ़याना व आला ज़ियादिवं व आला मरवाना इला यौमिल कियामा"

#### फिर दो रकअत नमाज पढ़कर सिज्दे में जाये और कहे

''अल्लाहुम्मा लकल हम्दो हम्दश शाकेरीना लका अला मोसाबहिम अल्हम्दो लिल्लाहे अला अज़ीमे रज़ीयती अल्लाहुम्मर जुक़नी शफ़ाअतल हुसैने अलैहिस्सलामो यौमल वुरूदे व सब्बित ली क़दामा सिदिक़न अिनदका मअल हुसैने व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैनिल लजीना बाजालू मोहाजाहुम दूनल हुसैने अलैहिस्सलाम''

## <u> जियारत वारेसा रोज-ए-आशूर</u> □

मुनासिब है कि इस ज़ियारत को दिन ख़त्म होने पर पढ़े क्योंकि यह शोहदा (शहीद होने वालों) की ज़ियारत है और इसमें जनाबे रसूल—ए—खुदा (स0व0) और आइम्मा—ए—हुदा (अ0स0) को ताज़ियत (पुरसा, शोक प्रकट) पेश की गयी है।

''अस्सलामो अलैका या वारेसा आदमा सिफवितल्लाह अस्सलामो अलैका या वारेसा नूहिन नबीयिल्लाह अस्सलामो अलैका या वारेसा इब्राहीमा ख़लीलिल्लाह अस्सलामो अलैका या वारेसा मूसा कलीमिल्लाह अस्सलामो अलैका या वारेसा ईसा रूहिल्लाह अस्सलामो अलैका या वारेसा मुहम्मिदन हबीबिल्लाह अस्सलामो अलैका या वारेसा अलीयिन अमीरिल मोमेनीन अस्सलामो अलैका या वारेसल हसानिश शहीदे सिब्ते रसूलिल्लाह अस्सलामो अलैका यब्नल बशीरिन नज़ीरे वब्ना सय्येदिल वसीययीन अस्सलामो अलैका यन्ना फ़ातेमातज़ ज़हराऐ सय्येदते नेसाइल आलामीन अस्सलामो अलैका या अबा अब्दिल्लाह ज़हराऐ सय्येदते नेसाइल आलामीन अस्सलामो अलैका या अबा अब्दिल्लाह

अस्सलामो अलैका या ख़ेयारातल्लाहे वब्ना ख़ेयाराता अस्सलामो अलैका या सारल्लाहे वब्ना सारेही अस्सलामो अलैका अय्योहल वितरूल मौतूर अस्सलामो अलैका अय्योहल इमामुल हादेयुज्ज़कीयो व अला अर्वाहिन हल्लत बे फेनाएका व अकामत फी ज़वारेका व वफ़ादत मंं जुव्वारिक अस्सलामो अलैका मिन्नी मा लक़ीतो व बक़ेयल लैलो वन नहार फ़ लाक़द अंज़ोमत बेक़र्रज़ीयतो वा ज़ल्लत मोसाबो फिल मोमेनीना व फ़िल मुस्लेमीन व फ़ी अहलिस्समावाते अज्मीन व फ़ी सुक्कानिल आर्ज़ीन फ़ाइन्ना इलैहे राजेऊन व सलावातुल्लाहे व बराकातो व तहीयातोहू अलैका मला आबाऐकत तथ्येबीनत मुन्तजेबीन व अला ज़रारीहे मिल हुदातिल महदीयीन अस्सलामो अलैका या मौलाया व अलैहिम व अला रूहेका व अला अरवाहेहिम व अला तुर्बतेका अल्लाहुम्मा लक्केहिम रहमातंव व रिजवानवं व रौहवं व रैहाना अस्सलामो अलेका या मौलाया या अबा अदिल्लाह यब्ना खातामिन नबीयीन वब्ना सय्येदिल वसीयीन व यब्ना सय्येदाते नेसाइल आलामीन अस्सलामो अलैका या शहीदुनश शहीद या अख़श शहीद या अबशशोहादाऐ अल्लाहुम्मा बल्लिगहो अन्नी फ़ी हाजेहिस्साआ व फ़ी हाज़ल यौम व फ़ी हाज़लवक़्ते व फ़ी कुल्ले विकृतन तहीयातन कसीरातंव व सलामन सलामुल्लाहे अलैका व रहमतुल्लाहे व बराकातोह यब्ना सय्येदिल आलामीन व अलल मुस्तशहादीना मआका सलामम मुत्तसेलम मत्तासालल्लैलो वन नहार अस्सलामो अलल हुसैनिब्ने अलीये निशशहीद अस्सलामो अला अली यिब्निल हुसैनिश शहीद अस्सलामो अला अब्बासिब्ने अमीरिल मोमेनीनश शहीद अस्सलामो अलश शोहादाएँ मिंव वुलदिल हसन अस्सलामो अलश शोहादाऐ मिवं वुलदिल हुसैन अस्सलामो अलश शोहादाऐ मिवं वुलदे जअफ़रिवं व अकील अस्सलामी अला कुल्ले मुस्तशहादिम मआहुम मेनल मोमेनीन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिवं व आले मुहम्मद व बल्लिग् हुम अन्नी तहीयातन कसीरतवं व सलामा अस्सलामो अलैका या रसूलल्लाहे अहसानल्लाहो लकल अजाआ फी वलादेकिल हुसैन अस्सलामो अलैका या फातेमातो अहसानल्लाहो लकिल अजाऐ फी वलादेकिल हुसैन अस्सलामो अलैका या अमीरल मोमेनीन अहसानल्लाहो लकल अजाआ फी वलादेकल हुसैन अस्सलामो अलैका या अबा मुहम्मदेनिल हसाने अहसानल्लाहो लकल अजाआ फी वलादेकल हुसैन या मौलाया या अबा अब्दिल्लाहे अना जैफुल्लाहे व ज़ैफोका व जारूल्लाहे व जारोका व ले कुल्ले ज़ैफिवं व ज़ारिन क़ेरन व क़ेराया फ़ी हाज़ल वक़्ते अन तस अलल्लाहा सुब्हानाहू व तआला अन अरज़ोक़ानी फ़काका रक़ाबाती मेनन नारे इन्नहू समीअददुआएे क्रीबुन मोजीब"

नोटः— इन ज़ियारतों के साथ—साथ हज़रत अब्बास (अ०स०) जनाबे ज़ैनब (स०अ०) जनाबे सकीना (स०अ०) वग़ैरह की भी ज़ियारत पढ़ना चाहिए। यहाँ हजरत अब्बास (अ०स०) की ज़ियारत दी जा रही है।

□िजयारत हजरत अब्बास (अ0स0)□

"अस्सलामो अलैका या अबलफ़ल्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मोमेनीन अस्सलामो अलैका यब्ना सय्येदिल वसीयीन अस्सलामो अलैका अय्योहल अब्दुस्सालेहो अल मुतीओ लिल्लाहे व लेरसूलेही अस्सलामो अलैका या अफ़्ज़लशशोहादाए अस्सलामो अलैकुम जमीअंव व रहमातुल्लाहे व बराकातोह"

#### □72 शुहादा करबला (अ0स0) की ज़ियारत□

"अस्सलामो अलैकुम या औलेयाअल्लाहे व अहिब्बाआहू अस्सलामो अलैकुम या अस्फेयाअल्लाहे व अविददाआहू असलामो अलैकुम या अन्सारा दीनिल्लाह अस्सलामो अलैकुम या अन्सारा अमीरिल मोमेनीन अस्सलामो अलैकुम या अन्सारा रसूलिल्लाह अस्सलामो अलैकुम या अन्सारा फातेमातज जहराएँ सय्येदाते नेसाइल आलामीन अस्सलामो अलैकुम या अन्सारा अबी मुहम्मदे निलहसानिब्ने अलीयेनिज़्ज़की यिन्नासेह अस्सलामो अलैकुम या अन्सारा अबी अब्दिल्लाहे बेअबी अनतुम व उम्मी तिबतुम व ताबातिल अर्जुल्लती फीहा दुफ़िनतुम व फुज़तुम फौज़न अजीमा फयालैतानी कुनतो मआकुम फाअफूज़ा मआकुम"

संर्दभः-तोहफ़तुल अवाम, हिंदी प्रिंट, अब्बास बुक ऐजेंसी लखनऊ

Haider Book Agency Lucknow حيدر بك اليجنني، لكھنؤ

12 https://warnic/message/S6AHOJGSNECSK1

انسٹاگرام: www.instagram.com/harder\_book\_agency

فيسبك: www.facebook.com/haiderbookagency

Scan QR Code For Connect

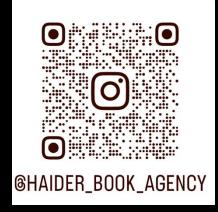